# विषय सूची

#### जातक प्रकरण प्रथम भाग

| विषय                           | पृब्ह | जिप <b>य</b>                          | des   |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| बारह महीनों के नाम             | ×     | जन्मपत्री लिखना                       | 58    |
| म्रोलह तिथियों और तीन तीन      |       | लग्न परीक्षा व ग्रहीं का फल           | 24    |
| तिथियों के और सत या ने के      |       | र शियों के स्थान                      | 20    |
| नाम                            | Ę     | सुभ और अग्रुभ गृह और स्त्री           |       |
| २८ नक्षत्रों के नाम            | ٩     | की कुण्डली देखना                      | Ę     |
| नलत्रों के देवता सप्तविशति     |       | छटी, जसूटन बतनाना और                  |       |
| योग देखना                      | 5     | वर्ग देखना                            | X è   |
| षट्ऋतु देखना                   | £     | वर्ग पैर और वर्ग फल देखना             | 82    |
| अस्य दिशाओं के स्वामी          | 20    | द्वाटक भार मंजा और गरह                |       |
| ११ करण और बारह राजियों ने      | 7     | स्थानों के नाम गृहों की दृष्टि        |       |
| नाम दिनमान देखना               | 88    | देखना                                 | 83    |
| चार २ अक्षरों के नक्षत्र देवता | 83    | ग्रहों की अवधि और नव ग्रहों           |       |
| नौ जलरों की राज्य और वो        |       | की जाते और राशि भाव मंहा।             |       |
| अक्षरों की राजि व चन्द्रमा     |       | देखमा                                 | ₩.€   |
| देखना                          | 18    | बारम गशियों के रङ्ग और                |       |
| लग्न विवार देखना               | \$10  | राशियों के भाव तथा गृहीं              |       |
| लग्न भोग और िदि गंडान्त        |       | ने रङ्ग व गशियों ने स्वामी            |       |
| देखना                          | \$19  | देखना                                 | 22    |
| नक्षत्र गंडान्त व लग्न गराग्त  | 25    | उस, नीच गृह देखना                     | 88    |
| च्येप्टा-मूल नक्षत्र फल देलन।  | 38    | पृशों के दान और पृह् <b>दान</b> बस्तु |       |
| मूल वृक्ष फल देणसा             | २०    | वक में देखना                          | \$ 12 |
| स्तेषा नक्षत्र फल और मूल       |       | हीरा देखना                            | 82    |
| ज्येण्ठा इलेष। इनका अलग २      |       | गृह जप संख्या देखना                   | 8.    |
| विचार                          | 38    | गृहदान समय व वर्ग देखर                | ¥ c.  |
| मूल, क्लेखा, ज्येष्ठा, जिंबनी  |       | बर्ए फल ओर वंश्य देखना                | **    |
| नक्षत्र मन्त्र देखना           | २२ ं  | वैश्य फल, तारा और उने                 | गुरुष |
| मधा रेवती मन्त्र व सा हमी      | २३    | तथा तारा का शुक्त हुन हैं ।           | *     |

#### [ ]

| योनी दोश देखना            | प्रव | भद्रा वास, भद्रा के साथ चन्द्रमा |
|---------------------------|------|----------------------------------|
| योनी वैर गृह मेत्री देखना | XX   | देखना ६७                         |
| गर्ग देखना                | ሂሂ   | भद्राफल, कन्याया पुत्र           |
| गरा फल देखना              | ४६   | कितने हैं बताना ६८               |
| नाती ोष, नाड़ी चक देखना   | ४७   | खी या पुरुष, प्रथम किसकी मृत्यु  |
| नाड़ी फल-गृह गोचर         | ሂፍ   |                                  |
| द्वादश लग्न भाव फल        | \$£  | मरे की संक्रान्ति पुष्य का फल    |
| गृह । चक्र गृह वाहन       |      | देखना ६६                         |
| देखना                     | ६३   | सकान्ति आदि मध्य भोगनी           |
| गृह भाग घल नपु सक देखना   | ÉR   | देखना ७०                         |
| भृकुट व पाये देखना        | ६४   | संब्रान्ति मुहुत्तं भेव ७१       |
| सर्वोपरिकम मङ्गली या सादा |      | भा मुख, पुच्छ चक संब्राति        |
| देखना                     | ६६   | समय फल देखना                     |

#### विवाह प्रकरण

| सगाई का मुहर्त देखना         | \$ €       | मृत्यु पंचक देखना        | 40   |
|------------------------------|------------|--------------------------|------|
| जन्मपत्र निलाना विवाह रुझाना | ७४         | पचक वर्जित देखना         | 55   |
| ज्येष्ठ विचार देखना          | ७४         | क्रान्ति सान्य दोव       | 56   |
| विवाह नक्षत्र, विवाह मास     | ७६         | दग्वा तिथि देखना         | 60   |
| विवाह में तिभि, बार, नक्षत्र |            | लग्न सुधि मुहुतं         | 83   |
| योग बजित, मासान्त देखना      | છછ         | लग्न फल                  | ६२   |
| विवाह में किस २ का बल देखन   | TT.        | गोधूलि                   | €3   |
| चाि्व                        | ওদ         | कन्यादान लग्न            | 83   |
| सूर्पबल गुरुबल देखना         | 30         | लग्न फल, योग विनत        | 84   |
| उच्च का गुरु, कत्याकी वर्ष   |            | कन्यादान लग्न सुब        | ६६   |
| संख्या अवा                   | 20         | विवाह में चिट्ठी और लग्न | पज्ञ |
| रजस्वला द्रोष देखना          | <b>≂</b> 8 | लिखना                    | 23   |
| दश दोष देखना                 | 53         | बान तेल देखना            | 33   |
| दश दोषों के देश युति दोष     |            | तेल वोष दूर करना,कर्तरी  |      |
| वेध दोध देखना                | ER         | दोष होलाष्ठक             | 800  |
| वेघ दोष चन्न वेध फल          | πX         | चन्द्रमा देखना, सासू और  |      |
| यामित्र दोष व फल             | इद         | ससुरे का स्ख             | 808  |

## मुहूर्त करण

| गोना द्विरागमन मुहूर्त                  | १०२   | यात्रा वार फल, दिशा शूल       |      |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| चन्द्रमा बास फल देखना                   | 803   | परिहार                        | 355  |
| गोधूलिमास, जन्म चन्द्रमा                |       | राह विचार, रवि विचार          |      |
| बास फल देखना                            | 808   | गर्माधान मुहूर्त              | 120  |
| तीनां लोकां में चन्द्रमागाह             | १०५   | नामकरएा, प्रसूतिस्नान मुहूर्त | 179  |
| चन्द्रमा रङ्ग बाह्न घात                 |       | कुआ पूजना की पुरुष            |      |
| चन्द्रमा                                | १०६   | नवीन वस्त्र बारए। करना        |      |
| सम्मुख चन्द्रमा                         | 800   | नबान्न भोजन, अन्नप्राशन       | १२३  |
| पुरुष नक्षत्र फल                        | १०८   | चूडाकर्म मुण्डन, विद्यारम्भ   | 658  |
| सिधि योग, मृत्यु योग                    | 308   | यज्ञोपवीत मुहूर्त             | १२४  |
| पंचक देखना, शुक्र अस्त के               |       | कर्णदान, नीव वरने का          |      |
| त्याग कार्त देखना                       | ११०   | मुह र्त                       | १२६  |
| शुक्र दोष परिहार, चौज                   |       | . तालाब, कूप, देव प्रतिष्ठा   | 190  |
| वेचना, खरीदना मुहूतं                    | 8 8 8 | ब्रह प्रवेश, क्षौर कर्म       | १२=  |
| चन्द्रमा ग्रहरा, सूर्व ग्रहरा           |       | हल चलाने का मुहूर्त           | १२६  |
| का सूतक                                 | ११२   | सब चीजों का मुहूर्त स्वर      |      |
| चन्द्रमा का उदय अस्त शुभ                |       | विचार                         | १६०  |
| कर्मों में सूतक पातक, किस               |       | पशु वेचना, खरीदना, मन्त्र     |      |
| किस राशि को गहता                        | ११३   | उपदेश मुहूर्त                 | १३१  |
| औषध करना तिथि घात                       |       | ग्राम, नगरमें रहनेका मुहूर्त  | १३१  |
| नक्षत्र घात, लग्न घात                   |       | रोगीस्नान, यात्रा मुहूर्त     | १३३  |
| चन्त्र घात                              | ११४   | प्रस्थान करना, यात्रासमय      |      |
| यात्रा मुहूर्तं, हवन का मु <u>ह</u> र्त | 558   | शकुन देखना                    | 8,38 |
| प्रह के मुख में आहित व                  |       | दिशाशूल देखना                 | १३४  |
| योगिनी देखना                            | ११६   | _                             | १३३  |
| योगिनी फल                               | ११७   | चोलट, दरवाजा व कुआ            |      |
| काल विचार                               | ११८   | खोदने का मुहूर्त              | १३७  |

|                             | घ       | ]                       |       |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|
| बाग प्रतिष्ठा, कन्या के झिर |         | बिटौरे का मुहूतं        | १३७   |
| में डोरे गेरना              | 35?     | गोद लेने का मुहूर्त     | 883   |
| कष्टयोग, ज्वालामुखी योग     | 8,50    | पशु ब्याने का मास वजित  |       |
| सूतक पातक निर्णय            | 8 5 3   | वधू प्रदेश, गग लगाने का |       |
| मरने का पातक, त्रिपुष्कार   |         | <u>मुह</u> तं           | 88=   |
| योग                         | 585     | मुख्य द्वार मुहूर्त     | 38.8  |
| ज्ञेषनाग विचार फल           | 8.83    | साध पहरना, दुकान, राज   |       |
| पृथ्वी रायन, तिथि व बन      |         | दर्शन नौकरी करना, नाव   |       |
| निर्णय                      | 588     | बनाना, नाव चलाना, बोज   |       |
| हरिवासर देखना               | 588     | बोना, जबा को बाहर       |       |
| सर्व प्रतिष्ठा मुहुर्त      | १३६     | निकालना इत्यादि         | 920   |
| ,                           | प्रकल क | rm                      |       |
|                             | ধ্বল ক  | <b>₹</b> 0}             |       |
| प्रत बताना                  | १५१     | द्वादश रादि। गुरू फल    | १६५   |
| कत्था तोगी या पुत्र         | १५३     | दीय मालिकाफल            | १३६   |
| गुट्टी प्रक्त               | 有其等     | कितना दिन चढ़ा या रहा   |       |
| कार्य प्रवन प्रथा प्रवन     | १५४     | कितमी रात्रि गई देखनः   | ويقاء |
| जो देखना                    | १४४     | खपकी दोष दूर होना, छींक |       |
| वस्तु खोई जाने का प्रश्न    | १५७     | विचार देखना             | १६=   |
| पशु खोये जाने का प्रवन      | 17.2    | चक् प्रसास देखना, चूलहा |       |

सावधान—श्राजकल जन्द आद्मियों ने हमारी पुरतकों की नकल करना शुरू करदी है इसलिये सब सज्जनों को सृचित किया जाता है कि जिस पुस्तक पर प्राचीन पता 'हरीहर प्रेस' और मिलने का पताः—दीपक उथोनि कार्यालय हाथरस, का न हो वह हुस्तक नकली सममी जानी याहिए।

386

880

888

दिइन

१६३

888

रखने का विचार, स्त्री के

नौतनी के इलोक दोनों पज १७०

पचगब्य, पंचामृत, पचपन्तव

333

8 29

सग रखने का विचार

नक्षत्र सज्ञा देखना

पचरत्न देखना

वर्षा नक्षत्र, वर्षा योग

ब्रहरा का फल व दोष

पूरिएमा फल गृह वजी फल

उपेष्ठ की अमायस्था तेरह

तिथि व होती का धूफ

पवन परीक्षा

शनि फल

# श्रीगणेशायनमःश्रय

# ज्योतिष सर्व सँग्रह भाषा-टोका जातक प्रकरण प्रथम भाग

#### ---

## श्लोक

प्रणम्य परमात्मान बालधीवृद्धि सिद्ध्ये । समहित्यान्यप्रन्थेभ्यो सर्वसप्रद्वः लिख्यते ।ः अथ ब्रादश मासों के नाम संस्कृत और भाषा में

| चैत्र<br>को मञ्जू बी द<br>मोन भी कहते हैं | <b>ैशास्त</b><br>को माधव खोर<br>मेष भी कहते हैं | <b>च्ये<sup>5</sup>ठ</b><br>को शुक्र बोर<br>द्र <b>ंभी कहते</b> हैं | अवाह<br>को शुचि और<br>मियुन भी कहतेहैं    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| श्रावस<br>की नभ और<br>कक भी कहतेहैं       | भाद्रपद<br>को नमस्य और<br>सिंह भी कहते हैं      | माश्विन<br>को ईश व कन्या                                            | कार्विक                                   |
| भागशीर्ष<br>को सिह खोर<br>इविचकमी कहतेहैं |                                                 |                                                                     | फान्युन<br>को दपस्य व कुंभ<br>मी कहते हैं |

#### सोलद तिथियों के नाम

१ प्रतिपदा, २ द्वितीया, ३ तृतीया, ४ चतुर्थी, ५ पंचमी, ६ पष्टी, ७ सप्तनी, = अष्टमी, ६ नवमी, १० दशमी, ११ प्रकादशी, १२ द्वादशी, १३ त्रयोदशी, १४ चतुर्दशी, ३० अमावस्या, १५ पौर्णमासी।

#### तीन २ तिथियां के नाम

१ पड़वा ६ छट ११ एकादशा य नन्दा तिथि हैं २ दोयज ७ सप्तमी १२ द्वादशी य भद्रा तिथि हैं ३ तीज = अण्टमी १६ त्रयादशी य जया तिथि हैं ४ चौथ ६ नवमी १४ चतुर्दशी य रिका तिथि है ५ पंचमी १० दशमी १६ पूनी ३० अमावस्या ये पूर्णा तिथि हैं॥

#### अथ सप्त बारोः

आदित्यवार । चन्द्रदार भौमेवार । बुधवार । गुरुवार । शुक्रवार । शनिवार ॥

आदित्यवार को एतबार, चन्द्रबार को सोमधार, भोमवार को मञ्जलवार, बुद्ध को बुध, गुरु को बुध्धपति व छुमेरात शुत्र को-

जुम्मा शनिवार को थावर भी कहते हैं, राष्ट्र केतु ये दोनों सात बार में मिलकर नवग्रह कहलाते हैं।।

एक महीने के दो पच होते हैं कृष्ण पच और शुक्ल पच अभे शिरी रात को कृष्ण पच और चाँदनी को शुक्ल पच महीने की शुरू की पड़वा से अमावस तक कृष्ण पच, मावस से पौर्मासी तक शुक्ल पच, अन्वेगी रात को बदी, चाँदनी कों सुदी कहते हैं।

## अष्ठविशति नचत्राणि

--\*--

#### मब २८ नथात्र लिखते हैं

अश्विनी १, भरणी २, कृतिका ३, रोहिणी ४, मगशिरा ४, आर्द्रा ६, पुनर्वसु ७, पुष्य ८, रखेषा ६ मवा १०, पूर्वा फाल्गुणी ११, उत्तरा फाल्गुणी १२, इस्त १३, वित्रा १४, स्वांति १५, विशाखा १६. अनुराधा १७, ज्येष्ठा १८, मूल १६, पूर्वापाद २०, उत्तराषाद २१, अभिजित २२, अवण २३, धनिष्ठा२४ शतभिषा २५, पूर्वामाद्रषद २६, उत्तरा माद्रपद २७, रेवती २८।

## नचत्रों के देवता चक्रम्

| नं0           | अदबनी       |                           | कृतिका           | रोहिणीं            | मुगसिर        | आर्द्रा            | पुनवं सु                   |
|---------------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| देवता         | अ•कुमार     |                           | अग्नि            | इह्या              | चन्द्रमा      | रूद                | बदिब                       |
| नं0           | पुरुय       | रलेपा                     | मचा              | पूर फाट            | उ॰फा॰         | हस्त्              | चित्रा                     |
| देवता         | <b>गुरू</b> | सब                        | वितः             | भम                 | अवंगा         | मूर्य              | विस्वकर्मा                 |
| नं 0<br>देवका | 791177      | विषासा<br>इन्द्र<br>स्वित | बबुराबा<br>मित्र | ज्येष्टा<br>इन्द्र | कृष<br>विकासि | पूर्वाचाडू<br>सन्न | <b>४०</b> वाड<br>विषयेदेवा |
| न o           | अभिजि !     | श्रवण                     | धनिष्ठा          | सतमि०              | पू॰ भा०       | हुए भाउ            | रेवतीं                     |
| देवता         | विजि        | विष्गु                    | वसु              | वरूण               | अजकपा         | अहिबुध्न           | पू <i>०</i> बा०            |

## सप्तविंशति योगाः

### रलोक

विल्कुंभः प्रीतिरायुष्मात सौभाग्यः शोमनस्तथा।
श्रितगण्ड सुकर्मा च धृतिः श्रुलस्तयवन् ॥ १ ॥
गंडो वृद्धिप्रुश्चेव व्याधातो इष णस्तथा ।
वज्रं सिद्धिव्यतीपाता वार्यान् परिषः शिवः ॥२॥
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्ला बह्य चेन्द्रोध्य वैश्वृतिः।
सप्त विशतिराख्याता नामतुल्यफलप्रदाः ॥ ३ ॥

विष्कुरम १, प्रीति २, आयुष्मान ३: सौमान्य ४: शोमन ४, अतिबंद ६, सुकर्मा ७, घृति ८. शृत ६, गंड १०. व्रद्धि ११, प्राच १२, त्याचात १३, इवंश १४, वज्र १४, सिद्धि १६, व्यतिपात १७, वरियान १८, परिच १६, शिव २ , सिद्धि २१, साध्य २२, श्रुम २३, शुक्त २४, व्या २४, इन्द्र २६, वैधृत २७, इति सप्तर्विश्वति योग समान्त ॥ ये सत्तर्दिम योग हैं॥

#### श्रय षट् ऋतवः

बसन्त, प्रीष्म, वर्षा, शरद देमन्त, शिशिर

एक एक ना दो महीने वर्तमान रहतीं है जैसे मेप वृष् स्यं में यानी जैसाख जेठ में वसन्त रितु होती है। मिशुन कर्क के स्यों में यानी आषाद आवशा में ग्री मा। सिंह कन्या के स्यों यानी भाइषद आश्विन में वर्षा रित होती है। तुला वृश्चिक के स्यं में यानी कार्तिक, मगशिर में शरद ।। घन मकर के स्यों में यानी कार्तिक, मगशिर में शरद ।। घन मकर के स्यों में यानी पीप माव में हेमन्त । कुम्म मीन के स्यं में यानी फान्गुश, चेत्र में शिशर । छः महीने सूर्य उत्तरायशा और ६ महीने दिश्यायशा रहता है। उत्तरायशा मूर्य में देवताओं का दिन होता है और दिश्यायशा मूर्य में देवताओं का विन श्रम काम है उत्तरायशा मूर्य में अञ्झे होते हैं ॥ माम, फान्गुश्व, चेत्र, वे साल, ज्येष्ट, अवाद इन ६ महीनों में सर्य

उत्तरायस रहता है। और श्रावस, भाद्रपद, श्राश्वन, कार्तिक मङ्गश्चिर पुप इन ६ महीनों में सूर्य दिस्त्यायस रहता है ये संक्राँति से हिसाव है सो पत्रे में लिखा रहता है।। मीन की संक्राँति के बन श्रांश बायेंगे उसी रोज से सूर्य उत्तरायस हो जाता है। श्रीर कन्या की संक्राँति के नी श्रांश जब जायेंगे उसी रोज से सूर्य दिस्थायस हो जाता है।।

## अष्ट दिशोओं के स्वामी अष्ट दिशो चक्रम्

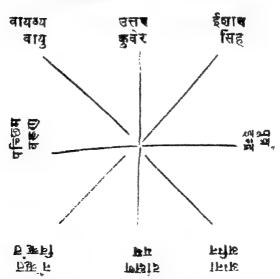

पूर्व का इन्द्र स्वामी । अग्नि का अग्नि स्वामी ॥ दिख्या का यम स्वामी नैकृति का । पश्चिम का नैक्ट्य बरूख ॥ बायव्य का वायु ॥ उत्तर का क्वेर ईशान का शिव। ये आठाँ दिशाओं के आठ मालिक हैं ॥ इसी प्रकार चक्र में जानने चाहिए

## अय एकादश करणानि

वद १, बाखव २, कालव ३, तीतिल ४, गर ४, विणिज ६, विष्टि ७।

ये सात करण चार हैं।

## बारह राशियों के नाम

मेष, वृष, मिथुन, कई, विंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्स, मीन ॥

### अथ दिनमान हेखिए

सुनो ! साठ घड़ी का एक दिन र त होता है । कमां दिन बड़ा हो जाता है कभी रात बड़ी हो जाती है। और एक घड़ी के साठ पल होते हैं और ६० पल की एक घड़ी होती है और एक पल के ६० विपल होते हैं और ६ विपल का एक पल होता है । २॥ पल का एक मिनट होता है और २४ मिनट की क्षक घड़ी होती है। २॥ घड़ी का एक घएटा और १४ घएटों का एक दिन रात होता है। और एक नचत्र के चार चरण होते हैं। यानी चार हरूप, जब किसी बालक का जन्म होता है उस रोज देखना कि कौनसा नचत्र है, उस नचत्र

के चार माग कर ले. जब से बद्द नश्चत्र शुरू हुआ हो और जब तक रहेगा। जैसे अधिवनी नवत्र में जन्म हुआ तो देखों कि यह नचत्र ६० घड़ी मोग करता है तो पन्द्रह पन्द्रह घड़ी के चार चरमा इए और जो नचने ६, घडी से कमती बढती हो तो उतनी ही घडियों को चार जगह बाटे, जितना बँट आये उतनी ही घड़ियों, पलों का एक चरण जाने, जिस चरण में जम हो उसी चरता का अचर नाम में पहिले आता है इसका कुछ प्रमाण नहीं है कि एक नचत्र ६, डी घड़ी भोगे जो प'डित ६, घड़ी लगाते हैं। उनके लगाने से राशि में फर्क आता है। अब देखिए कि अश्विनी नचत्र में जनम हुआ तो यह देखों कि किस चरण में जनम हुआ, उसी चरक के अधर पर नाम घरे। जैसे चुचे चो ला अश्विनी। पहले चरण का अन्तर चू है दूसरे का चे है तींसरे का चो है चौथे । का लो है। जो चृपर लड़के का जन्म हो तो चुन्नी। लड़की का अन्म हो तो चुनियाँ। चे पर हो तो चेतराम, चेतो। चो पर चोलराज चोलावती । ला पर लाला या लालमण. साल श्री या लाजी सब तक्तरों पर ऐसे ही नाम घरे। बाह्यशा के यहां निश्र करके लिखे चुत्री के यहां सिंह करके। बनिए के यहाँ लाला करके। शूद्र के यहाँ चौधरी करके। और जिस नवत्र के चरण पर सड़को या लड़की का जन्म होगा उसका वही नचत्र होगा। जैसे यह चार अवरों का एक नचत्र है इसी प्रकार चार २ अवरों के २८ नचत्र हैं उन २८ नवतों के नाम आगे के पत्रे में लिखे हैं।

## चार २ अचरों के नचत्र

| ;                  | च्च  | वे         | चो  | ला         | अश्वनी       | *  | रे  | रो | ता | स्वाति              |
|--------------------|------|------------|-----|------------|--------------|----|-----|----|----|---------------------|
| 1                  | ली   | লু         | से  | लो         | मरणी 🥂       | aì | g   | रो | वो | विशाखा              |
| r i                | धा)  | Ę          | उ   | ए          | कृतिका       | न  | नो  | नू | ने | अनुराधा             |
|                    | भो   | बा         | बि  | बु         | रोहणी        | नो | य   | यो | य  | <del>च्येष्ठा</del> |
| 12                 | बे   | वो         | •   | <b>₩</b> ] | मृगसिर       | ये | यो  | भ  | भो | मूल                 |
|                    | e de | घ          | ङ   | 75         | माद्री       | भू | वा  | का | ढा | पूर्वाचाढ           |
| 4                  | के   | <b>●</b> ì | ह   | ही         | पुनवसु ५००   | भे | भो  | ज  | वा | उत्तराषाढ           |
|                    | , ह  | है         | हो  | डा         | <b>युष्य</b> | जू | चे  | जो | ब  | अभिजित              |
| r                  | डि   | ₹          | हे  | डो         | स्लेखा 📆     | ख  | खो  | खू | बे | श्रवस्              |
|                    | म    | मी         | मू  | मे         | मचा          | ग  | ंगो | गू | मे | धनिष्ठा             |
|                    | मो   | टा         | टो  | दू         | पु॰ का॰      | गी | হা: | शि | গু | शतभिषा              |
| į, 3 ·             | \$   | टो         | व   | पी         | ৰত দাত       | से | स्  | द  | दो | पू० भा•             |
|                    | पू   | प          | गु  | ठ          | <b>ह</b> स्त | दू | ध   | Ħ  | ङा | उ० माह              |
| y e <sup>n</sup> l | q    | पो         | ₹ : | रो         | वित्रा       | दे | Ę   | 4  | चो | रेवति               |

श्रीरं नी श्रवरों की एक राशि होती है जैसे चू चे चो ला ली लू ले लो श्रा मेष। इन नौ श्रक्षरों की मेष राशि हुई इन श्रवरों में जिनक नाम का श्रवर होगा उसकी मेष राशि होगी ऐसे ही यह बारह राशि हैं इन बारह राशियों के नाम श्रागे के पेज में लिखे हैं।

## ना अवरों की राशि दो अवरों की राशि

| षु-चे-चो-ला-ली-लू-ले-लो-बा | मेष     | वा ला  | मेष         |
|----------------------------|---------|--------|-------------|
| इ-ए-ए-ओ-बा-बी-वु-बे-बो     | बृष     | ओ वा   | वृष         |
| क-को-कु-घ-ङ-छ-के-को-ह      | मिथ्न   | का छा  | मिषुन       |
| हि-हू-है हो-डा-डि-ड्-डे-डो | कर्क    | हा ड़ा | কৰ্ক        |
| म-मी-पू-मे-मो-टा-टो-टू-टे  | चिह     | मो टा  | सिह         |
| टो-प-पो-पू-व-ण-ठ-पे-पो     | कन्या   | पा ठ   | कन्या       |
| र-री-रू-रे-रो-ता-ति-तू-ते  | तुला    | रा ता  | तुला        |
| तो-न-नी-नू-ने-नो-या-यी     | वृश्चिक | नो या  | वृदिचक      |
| ये यो म भी भूधा फ ढा भे    | धन      | म् वा  | धन          |
| मो ज जी ख खी खु लेग गी     | मकर     | खाआ    | मकर.        |
| गूगेगो शासिसूसे सो द       | कुम्भ   | बीश    | कुम्भ का वी |
| दी दूष झाञादेदो च ची       | मोन     | दा चा  | मीन         |

भीर सबा दो नवग्रहों का एक चन्द्रमा होता है जैमें अश्यिनी भरखी कृतिका के एक चरशा तक मेथ के चन्द्रमा रहते हैं और जिसका अश्यिनी नचत्र का जन्म होगा या भरशों का होगा भीर कृतिका के एक चरशा तक होगा उसकी मेथ राशा होगी।

#### चन्द्रमा देखना

अश्विकी भरणी कृतिका पादे मेषः । कृतिका नाम त्रयः पादा रोहिणी सुगशिर अद्धे वृषः । ६ सुगशिर । अद्धे आद्रो पुनर्वसु पाद त्रयं मिश्रुन । पुनर्वसुपाद मेकं पुष्या श्लेषान्ते कर्क । मधाच पूर्वाफास्युणी उत्तरापादे सिंह । उत्तराणां त्रय:पादा इस्त वित्राद्धं कन्या । वित्राद्धं स्वांतिविश्वाखा पादत्रयं तुत्तो । विशाखा पादमेकं अनुराधा ज्येष्ठान्त वृश्चिक । मूलं च पूर्वाषाद उत्तरापादे धन । उत्तराणां त्रयः पादाः श्रवणधनिष्ठाद्धं मक्र । धनिष्ठाद्धं शतिभिषा पूर्वा भाद्रपदपादत्रयं कुम्मः । पूर्वाभाद्रपद पादमंकं उत्तरा भाद्रपद रेवती मीन ॥

टीका — अश्वनी के ४ चरण मरखी के ४ चरण क्रिका का
, चरण तक मेप के चन्द्रमा रहेंगे। कृतिका के ३ रोहिड़ी के ४
मुग्नशिरा के २ चरण तक इप के चन्द्रमा रहेंगे॥ मुग्नशिर के २
आदि के ४ पुनवंसु के ३ चरण तक निधुन के चन्द्रमा रहेते हैं॥
पुनवंसु का १ पुष्य के ४ श्लेषा के ४ तक कक के चन्द्रमा रहेंगे॥
मधा के ३ प्वीफाल्गुनो के ४ उत्तरा फाल्गुन के एक चरण तक
सिंह के चंद्रमा। उत्तरा फाल्गुनी इस्त के 'चित्रा के २ तक
कन्या के चन्द्रमा। चित्रा र म्बात विशास्ता तक तुन्ना के
चन्द्रमा॥ विश्वा र म्बात विशास्त्र के चन्द्रमा। प्रथ ४ प्रथा पाठ ४ उ० पाठ १ तक धन के चन्द्रमा।। उ० पाठ ३ अत
४ घ उ० पाठ १ तक मकर के चंद्रमा। घ० २ शाह प्रण भादण्य विक कुम्भ के चन्द्रमा १ प्रथ तक
मीव के चन्द्रमा रहेंगे। इस कह से सबके जान लें।

जब किसी लढक का जन्म हो उस वक्त. ल न देखना कि इस वक्त क्या है।। पहले तो देखे कि इस महीने में सूर्य काहे का है।। जिस रासी का सर्य हो उससे साववीं राशी पर

सूर्य छिप जाता है । जिस राशि पर सूर्य हो उसको संक्राँति कहते हैं। उस राशि का एक अंश रोज घटता है।। २६ अंश तक ॥ ३० अंश पर दूसरी राशि पर हो जाता है ॥ वही संक्राँति है। एक महीना सर्प एक राशि पर रहता है।। १२ राशियों पर इसी प्रकार घुमता है ॥ अब लग्न देखना चाहिए कि चैत्र के महीने में किसी के बालक हुआ तो चैत्र के महीने में मीन की संक्राँति होती है उसी रोज से मीन का सुर्व होता है। जिस दिन से संकॉित शुरू होती है। अर्थात् मीन का सूर्व होता है जिस वक्त सर्व उदय होता है उस वक्त मीन लग्न रहता है। और तीन वही चौतीस पह भोगता है। यानी तीन घड़ी चौंतीस पल दिन चड़े तक रहता हैं। फिर मेच आ जाता है।। ऐसे ही दिन रात में १२ लग्न भोग करते हैं भीर संक्राति के जितने अंश बीतते बायेंगे वो लग्न उतना ही रात में बीतता जायगा ॥ अब देखिए कि मीन की संक्रांति के १० दिन गये जब किसी के बालक हुआ तो संक्रांति के दिन गये तो बह मीन लग्न विहाई रात में बीत जाता है क्योंकि दसती तीस अब मोन लग्न ३ घड़ी ३४ पल एका है ॥ एक घड़ी बारइ पल रात में बीता और २ वड़ी २२ पता दिन चढ़े तक रहा फिर मेष मा गया जो १ वडी १४ पल दिन चढें किसी के बालक हुमा तो १० घडी १२ पल का इष्ट हुआ ऐसे ही खोदे, चाहे किसी के किसी वक्त बालक हुआ हो वो ही उसका इंट होता है।। २ घडी १९ पल मीन लग्न वाकी रहा और ३ । ३४ मेष और ४ । ७ इप इनको जोडो तो १६। ३ आया अब देखो इन्ट ५०। १४ का है तो जानो मिथुन लम्न रहा ॥

एक कायदा और है इष्ट की घडी पल या जितन दिन चढ़ा हो या जितनी रात गई हो अर्थात् जितना इष्ट हो या देखे कि संकाँति के कितने अ'श गये हैं पत्रें में देखे जितने सूर्य की राशि के अ'श गये हों उतने अ'श के कोष्ठ में लग्न सारगी में देखे उसी खाने की घड़ी पल इष्ट में जोड दे जो घडियाँ ६० से अधिक हों। फिर उसमें ६० का भाग दे जो अ'क बचे लग्न सारगी में देखे इन अक्ष पर क्या लग्न है जहाँ अक्ष मिले बोही लग्न जानना।

#### अथं लग्न देखनो

#### श्लोक

मीन मेषे २१४ कृत नेत्रे वृष कुम्भे २४७ मुनि वेद भजा मकर मिथुने ३०१ शशिखं बन्हिः कर्के धनुषि शराकृत रामाः ३४५ वृश्चिक सिंह ३५१ रूप शराग्निः कन्यो तुला ३४२ भुजा वेद गुणा।

#### अथ लग्न भोग चक्रम्

| 3 / 8       | *   | ×   | Ą   | R         | ×   | ×   |    | *  | ¥    | 3     | वर्डी |
|-------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----|----|------|-------|-------|
| <b>58</b> 0 | 1   | XX  | * 8 | <b>A5</b> | 84  | 48  | ** | 8  | •    | ÷ \$¥ | पस    |
| मेष वृष     | मि० | 4 क | सिह | Фo        | तु० | ্ৰত | धन | 90 | ş, o | भोन   | लग्न  |

### अथ तिथि गएडान्तं जिल्यते

नन्दा तिथिश्च नामादौ पूर्णानां च तथांतिके। घटिकेका शुभा त्याज्यां तिथि गगडे घटिक्रयस्॥ टीका नन्दा तिथि के आदि की पर्णा के अन्त की एक एक घड़ी अशुभ होती है।

#### अथ बद्धनगएडान्तम्

ज्येष्ठा रखंषा रेवती च नच्च त्रान्ते घाँटकाद्वयम् । भोद्रो मृलमधारिवन्य। भगगढे घाँटकाद्वयम् ॥ टीका-ज्येष्ठा रकंषा रेवदां के भन्त की घडी भौर मधा भारवनी के भादि की दो घडी शुभ कार्य में भशुभ होती है।

#### अथ लागगएडान्तमाह

मीन वृश्चिक कर्नात घटिकाघं परित्यजेत । भादी प्रपत्य भाषम्य सिहम्य घटिकाई क्स ॥

टीका-मीन गृंश्चक कर्ण के अन्त के आपी घडी, मेप, चन सिंह के आदि की अवधी घडी में सूम काम न कीजे।

तिथिगगढं अमगढे च लग्न गगढे च जातकः। न जीवनि यदा जाती जातर ५ धनी भवेत्॥

टोका विषय, नदात्र, क्षमन के नयडांत में नासक जनम हो तां न जींबे जो ऑवं तो जनी हा , ये छः नदात्र गंड हैं। मू० त्ये० रते॰ का रंभ मा । त्यों मू० रते॰ इन तीन का रिवाज जारी है। का रेभ मा इन तीन का कम है।

#### ज्येष्टां नचत्र फल

जयेष्ठादो जननी भाता द्वितीये जननी पिता। तृतीये जननीश्चाता स्वयं मन्ता चतुर्थके आत्मानं पञ्चमे इन्ति षष्ठे गोत्रचयो भवेत्। सप्तमे चोभयं कुलं जयेष्ठश्चात्र अष्टमे । अत्रमे श्वसुरं उन्ति सर्व इन्ति दर्शाशकम्॥

टीका—६० घडी के दस भाग करे फिर छः छं घडों का फल कहं ज्येष्ठा नचत्र की पहली ६ घडी में जो बालक का जन्म हो तो नानी को अशुभा। इसरी ६ घडी में नाना को कष्ट ॥ तीसरी ६ घडी में माता को कष्ट ॥ तीसरी ६ घडी में माता को कष्ट ॥ पाँचवीं ६ घडी में बालक को कष्ट ॥ छठी ६ घडी में गोत्र बालों को कष्ट ॥ मातवां ६ घडी में नाना के परिवार को और इदुम्ब को कष्ट ॥ आठवीं ६ घडी में आता को कष्ट ॥ नवीं ६ घडी में ससुर को कष्ट ॥ दमवीं १ घडी में सन इदुम्ब को कष्ट कहे ॥

रिव ताम्बुल-सोम को दर्भेश मझल का गुड खाकर अर्थश्व बुध को धनिया।। गुरु को जोए।। सुक को गुर्क दही की पाडा कहे शनिश्चर अदरक खाओ, सुख सम्पति घर को भावो।।

#### अथ मल नचन फल

म्बेष्टी मूलवृद्धस्य घटिकाः परिकीतता । स्तम्भेषु पष्टघाटकास्त्वचि चेकादश स्मृता ॥ शाखायां च नव प्रोक्ताः पत्रे प्रोक्ताश्वतुर्दश । पुष्पे पञ्च फले वेदाः शिखायां च त्रथःसमृतो ॥ मुले नशोहि म्लयस्य स्तम्भे हानिर्धनयः।
त्विच श्रातुर्विनाशस्च शास्त्रायां श्रातृयीड्नम ॥
परिवारच्ययं पत्रे पुष्पे मन्त्री च भूपतिः।
फले राज्यं शिस्त्रायां स्या दल्पजीवी च बालकः॥
टीका—श्रव मृल संक्रक नचत्र के विचारने की रीति मृल

चक्र से कहते है। मूल वृत्त वनाकर = घडी जड में घरे ६ घडी स्वस्म में ११ त्वचा में १ आप्ता में १४ पत्र में १ पुष्प ४ फल में १ शिखा में १४ प्रकार ६० घडी घरिए ॥ फिर उसका फल कहें । जो मूल की = घडी में वालक का जन्म हो तो मूल नाशा हो ॥ स्तम्भ की ३ घडी में होय घन हानि ॥ त्वचा की रे घडी में होय तो भावा को १ घडी में होय तो परिवार का नाशा ॥ शाखा की १ घडी में होय तो परिवार का नाशा ॥ फलों की १ घडी में बन्म हो तो राजा का मन्त्री हो ॥ फलों की ४ घडी में होता राजा हो ॥ अथवा बंश या देश में शेष्ठ होय ॥ शिखा की तीन घडी में जन्म हो तो आयु अन्य पाने अथित दगर योडी हो ॥

#### मुल वृच फलम्

| <b>चिक्</b> रा | फल     | कूल    | पत्र    | शाखा     | त्वचा  | स्तंमा | मूख      |
|----------------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|
| •              | *      | 18     | **      |          | ξŞ     | Ę      | 5        |
| वस्पायु        | राद्धा | राज मं | पर क्षय | मा. कष्ट | घाठनाठ | भन हा० | म० नास । |

# श्लेषा नचत्र फलम्

मूर्कास्यनेत्रगलकांसयुग च बाहू-हुन्जुन गुह्य पदिमित्याह देहभागः ॥ वाणादि नेत्र हुतमुक् श्रुति नाग रुद्रं –षड् नन्द पंच शिरसः क्रमशस्तु नाङ ॥ १ ॥ राज्यं पितृत्त्वयो मातृनाशः कामिक्रयारितः । पितृभक्ता नन्नी स्वध्नस्त्यामी भोगी भनी क्रमात्॥२॥

टीका—श्लेषा नचत्र के जिस भाग में बाहक का जन्म हो उसका फल कहना ।। श्लेषा नचत्र की पहली ५ घड़ी में बालक का जन्म हो तो राज प्राप्ति ।। दूसरे भाग की ७ घड़ी में पिता को कष्ट ।। तीसरे भाग की २ घड़ी में माता को कष्ट ।। चौथे भाग की ३ घड़ी में पर स्त्री रित ।। पांचने भाग की ४ घड़ी में पिता का भक्त ।। छठ भाग को द घड़ी में वलवान ।। सातने भाग की ११ घड़ी में आत्मघाती ।। आठने भाग की ६ घड़ी में त्यागी ।। ननमें भाग की ६ घड़ी में भोगी ।। दल्लामें भाग की ४ घड़ी में धनवान ।। इस प्रकार ६० घड़ी के १० भाग कर के फल कहैं।

# मृत ज्येष्ठ श्लेषा इन के

### अलग २ विचार

जो इन ३ नचत्र में से किसी नचत्र में बालक का जन्म दो तो इनका २८००० मन्द्र का जाप करवाबे या जितनी अद्धा हो दसवे दिन साधारण दसटून करने के बाद झीर जब वह नचत्र २ दिन में फिर आबे जिस नचत्र का मन्त्र लपा हो, उस दिन शांति करें और जितना मन्त्र जाप होउसके दशांश का हवन करें ॥ और ७ या १४ या २१ या २ चुाझण जिमाने तब मूल आदि का दोष दूर होता है नहां तो बिन्न होता है ॥

#### अथ मल नचत्र मंत्र

ॐ माते । पुत्त्रमपृथिती पुरोष्य मग्नि ू स्वेयो नाव मारुषा तां विश्वेदे वैत्रितिसः संबिदानः प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्चतु ॥१॥

#### श्लेषा मंत्र

अ नमोस्तुसपे भ्या ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिको ये दिवि टेभ्य सपेभ्यो नमः ॥ २ ॥ )

#### ज्येष्ठा मन्त्रः

ॐ सहंपुद्दनीः सन्तिष विभेदवं शीस ू स्त्रष्टा संयुधिदेनद्रो गणेन । सञ्ची १८ जित्सामपाबाहु राद्ध-र्यु प्रधन्वापति हितासिस्स ।।।।

#### अश्वनं। यन्त्र,

भों भश्विनीतंजसादछः १ रान सरस्वती बार्यम्। वाचेन्द्र बलन्द्रायदधरिन्द्रिः स्। भों भंशिवभ्यानमः ४

अस्विनो नक्षत्र के प्रथम चरण में गए के का खन्म हो तो पिता को बाधा दिन में जन्म हो तो पिता का कब्ट, र त्रे में जन्म हो सो माता को कब्ट, संघ्या में हो तो खापे को कब्ट हो।

#### माध मन्त्र

श्रों पितृभ्यः स्वधात्यभ्यः रवधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः अज्ञननपितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतपन्त-पितरः मुन्धच्यन ॥ प्र

मधा के प्रथम चरणमें जन्म होता मातृ पक्ष को कष्ठ द्वितीय में पिताको कष्ट । त्तीय चरण में मुख सम्पत्ति, चतुर्थ चरण में धन पाप्ति हो।

#### रेवती मनत्र

अों पूपन तबबते ययन्तरिष्येम कदाचन स्तो-तारस्त इहम्मसि ॥ ६ ॥ अों नमः

रेबती नक्षत्र के प्रथम चरण में राजा हो, दूसरे चरण में मंत्री तृतीय चरण मैं मुख सम्पत्ति, चतुथं चरण में आपे की कब्ट हो।

#### अय सामग्री जिल्यते

घड़ा १, करवा १, सराई १० पचरंग —) नारियल २. सुपारी ४०. चून. चायल फुल, हार, दूभ, कुशा, बतासे )। भूप)॥ कपूर )। अंगाळे २, कपड़ा लाल दो गज चंदोये के वास्ते यांचों मेवा । —) केले ४, २७ खेड़ों की कक्कर, २७ पेड़ों के पत्ते, २७ कुर्आ का पानी, आम की टहनी, गंगजल यम्रनाजल, हरनन्दका जल, समुद्र का जल या समुद्र आग, पंचरत्न, पंचपललव पंचगव्य, पंचमृत, बंदरवाल, हल, बांस की टोकरी, घड़ा कच्चा १ ४ ६ इ का. घंडों १, छायादान की कठोरी २. वम दान, गौदान, मृति सोन की १ भूल की चांदी की १ मूलनी की, सतनजा २७ सेर या अद्धा सहित मट्टी हाथी के नीचे की, घोड़ के नीचे की,

गौ के नीचे की रथ के नीचे की बम्बी की नदी आर पार की राजद्वार की ।। इवन की सामग्री--चावल १ हिस्सा घी २ जौ ३ तिल ४ ब्रा २ हिस्सा मेवा ।-) अण्टगंध इन्द्रजौ भोजपत्र पीली मिट्टी ४ सेर एक लच मंत्र पे एक मन चरु होना चाहिए इसी हिसाब से जितना मंत्र जपा हो उतनी ही सामिग्री होनी चाहिए।

#### श्रथ जन्म-पत्री लिखना

ओं श्रीगणेशायनमः ॥ यं ब्रह्म वेदान्तविदो बदन्ति पर प्रधानं पुरुषं तथान्ये । विश्वोदगतेः कारण मीश्वरं वातस्मै नमो विष्नविनाशनःय । १ । जननी जनम गौरूयानां बर्द्धनी कुलसंपदाम । पदवी पूर्व-पुन्यानां लिख्यतेजन्मपत्रिका। अथ शुभ संवत्सरे अस्मिन् श्रं।नृपतिविक्रम।दित्यराज्ये सम्बत् १६६२ शाके शालि वाहनस्य १८५७ उत्तरायणे वा दिल्लायाने वर्षा ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रवदमासे कृष्णे पत्ते शुभ-निथौ ३ ल्तीयायां भौमबासरे घट्यः ३१ पतानि ः पूर्वाभाद्रेपदनाम नत्तत्र ४३। ०१ अतिग्रह नामयोगे ०५ । ३१ वव नामकरणे ३१ । ०१ तत्र दिन प्रमाणम ३४। ५७ रात्रिप्रमाणं २५ । ०३ कर्कार्क गतांशाः २५ शेषांशाः ५ तत्रेष्टम ३४। ५७ तत्समये मकरलग्नोदये विषवशे वांशष्ट्रगोत्र मिश्र रामप्रसादजी

तत्पुत्रः मिश्र घासीरामजी तत्पुत्र मिश्र केदारनायजो
गृहे पुत्रा जातः । पूर्वा भाद्रपदमे ४ चरणे जन्म नाम
मिश्र दिवानसिंहजी स चेश्वरकृपय । दीर्घायुभान्
भवतु तस्पराशिः मीन, वरण विष्ठ, वैश्य जलवर
योनि श्रश्व, राशीश गुरुः गण मनुष्य, नाड़ी श्राद्य,
वर्गा सर्णा, एते गुणा विवाहादि व्यवहारादो च विचारणीयाः शुभम श्रूयात ॥

अथ जन्मकुगडली (२)



अथ चन्द्रकुगडली (३)



लग्न परीचा श्रीर गृहों का फल शब्द-मेषे वृषे सिंहे मकरे च तथा तुले। श्रद्धं शब्दों घटे कन्या शेषे शब्द विवर्जयेत॥

टीका—मेष वृष सिंह मकर तुल इन लग्नों में बालक का जनम जन्म हो तो होते ही रोवे श्रीर इन्म, कन्या में रोकर चूप हो जाय अर्थात् थोड़ा रोवे श्रीर लम्नों में वालक रोवे नहीं ॥ शीर्षोदयो बिलग्ने मुर्घा प्रमुवो न्यथोदयो चरणो । उभयोद्य च इस्दौ शुभट्ट. शोभनोऽन्यथा ऋष्टः ॥

४, ६, ७, =, ३, ११,इन सग्नों में जन्म हो तो जिर से पैदा हुआ और १२ लग्न में हाओं के बल पहले दोनों हाथ आये और १, २, ४, ६, १० इन लग्नों में पैरों की तरफ से जन्म कहना लग्न पर शुभग्रद की दृष्टि हो तो बिना कष्ट पापग्रह की दृष्टि से कष्ट हुआ।

मीन मेषे च द्वे भार्ये चनसा चृषकुम्भयोः । तुलायां च सप्त कन्यायां च वाणाः धनकर्षयोः । अन्य लग्ने भवे त्रीणि सृतिकार्या विभीयते ॥

टीका—मीन, मेष लक्त में २ स्त्री कहे। वृष, कुम्भ में ४ स्त्री कहे। तुल कन्या में ७ स्त्री कहे। धन,कर्क में ५ स्त्री कहे। अन्य लग्नों में प्रमृति गृह में तीन स्त्री कहे।

शशि हाने समाधात्री ज्येग्रहेशे दिग्म्बरं। ते बीच मन्दिर नारी बालवस्य युवा बृद्धः।। टीका—तान से जहाँ चन्त्रमा एड़े उस बीच में ज ग्रह हो उतनी

टाका—लग्न सं जहां चन्त्रमा पड़े उस बोच में ज ग्रह हों उतनी स्त्री कहें बाल, युवा, बृद्ध ।

पाग्रव विधवा नारी क्रमहे छुमारिका । सौम्यबहे सुमागा च सृतिकार्या विधीयते ॥

टीका लम्न के और चन्द्रमा के बीच में जै पाप ग्रह हों उतनी विधवा स्त्री कहें। जै कर ब्रह हों उतनी कुंवारी कहें। स्त्रीर जै शुभ ब्रह हों उतनी सुहागिन कहै।

यत्र राह्रग्तत्र शस्त्रा मङ्गलं तत्र भंगदः । रिवस्थाने दीपकश्च शनिः लोहं च जायते ॥ टीका—जहाँ राहु हो वहां खाट कहे । जहाँ मंगल हो खाट पुरानी या पाया फटा हुआ कहे। जहाँ सूर्य हो वहाँ दीपक का स्थान कहें जहाँ शनिरचर हो वहाँ लोहा कहे ॥

उदयस्थेवि वा मन्दे कुंजे वास्तं समागते। स्थिते वात त्रपा नाथे शशांम सुत शुक्रयोः॥ टीका—जो शनि लग्न में हो या ७ मंगल हो या चन्द्रमा शह ।रा७ इन रोशियों का होय तो विशा घर नहीं था ऐसा कहना॥

## राशियों के स्थान

१ मेष, शिर, २ मुख, ३ स्तन, ४ हृदय, ४ उदर, ६ कंट ७ नाभि, न लिंग, ६ गुदा, १० जंबा, ११ घुटना, १२ पैर । इन में से जन्म समय जिस राशि में पाप युक्ती ग्रह हों उसी जगह तिल या लहसन का निसान बताना ॥

सिंह कन्या धने मीने करों च तथा तुले। अन्तरिक्ते भभेजजनम शेषो भूमी क अभिने॥

टीका—सिंह, कन्या, धन और मीन, कर्क, तुल इन लग्नां में बालक का जन्म शब्या पर कहे या हाथों पर आरि लग्नों में पृथ्वी पर कहे ॥

दशम बुधजीवस्य केन्द्रस्थाने यदा भवेत्।
सूर्य तथा भौमस्य बालकस्य षडं गुलां॥
सब्यहस्त करं चेब दिख्या करमे व च।
बामहस्ते भवेद्राज्यं सजातो कुलदीक॥
टीका—दशवें स्थान बुध या गुरु हो या केन्द्र १, ४, ७।

१०, में हो या सूर्य मङ्गल हो बालक के ६ उङ्गली कहे।। वार्ये में दायें हाथ में या पैर में।। वाँगे हाथ में छ; उङ्गली अक्डी होती हैं।।

तनुस्थाने यदा चन्दौ अथवा षष्टे वा भवेत्। बालकस्य भवेजजनम तीलं दीपे न दृश्यये॥ शुक्रः शौरिर्दम्यां च पंचम राशिचनद्रमा। तस्यबालस्य भवेजजनम दीपकं परिपूर्णकं॥ स्वगडदीपं तथा बुधे अष्टमे च बृहस्पतौ॥

टीका-तलु स्थान में छटे स्थान में चंद्रमा हो तो दीपक में तेल नहीं था। शुक्र शनि दशवे स्थान हो, चंद्र पाँचवे हो तो दीपक में तेल भरा हुआ कहें। बुध हो तो आधा दीपक तेल से मरा हुवा कहा। अन्टम बृहस्पति हो तो थोड़ा तेल मरा हुआ ऐसा कह। जो लग्न के आरम्भ में जन्म हो तो बत्ती पूरी थी और जो मध्य में हो तह आधी और अंत में नहीं रही थी ऐसा कहना चाहिए।

वरलग्ने करे दीपं स्थिरे तत्रीव संस्थिते। ब्रिस्त्रभावे वथा लग्ने दीपं इस्ते प्रचालयेत्॥

टीका-जो हुर्य चर राशि में हो या चर लग्न हो तो दीपक हाथ में उठाया हुआ कहे। स्थिर लग्न में वहीं घरा कहें। द्विस्वभाव में उठा के वहीं घर दिया था बची और गेरी हो॥

लग्नेन्दुमध्येशनिर्धिष्टतीलं सूर्यो भवेत्तस्य घृतस्य दीपं। शोषम्हे कटुमें ततेलं एवं प्रस्तास्त्रिलदीपमाहः॥ टीका-जो लब्न में चन्द्रमा या शनि हो तो दीपक में मीठा तेल कहें, सूर्य हो तो ची कहे और कोई ग्रह हो तो कड़ना तेल कहे।

द्वादशे भवने भौमे वागनेत्रं विनश्यति। द्वादशे रवि राहुश्रल दिव्वणं चलुनाशयेत्॥

टीका - १२ स्थान मझल हो तो बाँया नेत्र विगड़ा कहे। सौर १२ सूर्य राहु हो तो दाहिनी साँख का नाश कहे।

शुकेश्व तृतीये स्थाने सिंहे मेषे बृहस्पती। दरामे अर्के भौमे च मुको भवति बालकः॥

टीका-तीसरे शुक्र हो, मेष का या सिंह का गुरु हो, श्रीर दशमें सूर्य हो या मंगल हो तो बालक गूंगा हो।

तुलालि कुम्भो अकुलीर लग्ने वाच्यं प्रस्ता प्रद पूर्व द्वारे । कन्या धनुमीननृयुग्नलग्ने स्वादुत्तरा पश्चिमनो वृषे च । मेषे च सिंहे मकरे च याम्ये निगद्यते सीमुनिद्वारदेशः ॥

टीका-तुला, बृश्चिक, कुम्म, कर्क, इन सब लानों में वालक का जन्म हो तो जन्मा के घरका दर्वाजा पूर्व को बतावे। और ६। ६। १२। ३ इनमें उत्तर को, २ में पश्चिम को, १। ४। १० में दिविण को दर्वाजा कहे।

अर्कसुतः कुजोराहुः पंचमस्थो प्रस्तिर्वा । लशुनं नामकुचौ च गर्गावर्णे भाषितं ॥

टीका—शिन, राहु, मंगल ये श्रह पांचवे स्थान हों तो बाँई काँक में लस्सन कहना ऐसा गर्ग ग्रनि कहते हैं।

#### सिंहलग्ने यदा जातो याभित्रे च शनैश्वरः। बिद्यपुत्रोति संजातो म्लेच्बो भवति बालकः॥

टीका — जो सिंह लम्नमें बालक का जम्म हो और सातवें स्थान
में शनि हो तो बद्धाण के यहां भी बालक म्लेड हो जाता है।
रिपुस्थाने यदा चन्द्र: षट्र रात्रं नेव लंघते।
अथवा षण्ठमास च जातकाय विचार येत्र॥
टीका जिमके ६ स्थान में षाप ग्रह के साथ चन्द्रमा हो तो
६ दिन तक कष्ट कहें।या छः महने तक जीवे॥

रित शशि मङ्गल बारास्या कृतिका भरणी युना !
रलेषा छट छाउँ नीदस्या साउपजे कन्या धीयो॥
स्वाप भरे या मोह सताचे कुल ज्ञय कर कलंक लगावे
टीका—रित शनि, मङ्गल ये नार और कृतिकाः भरण, रलेषा
एक नवत्र ६।=।१४ ये विधि जो उनमें कन्या का जन्म
हो तो कन्या मरे या माता मरे या कुल ज्ञय हो या कहीं
कलंक लगे।

आहित्य नवि नात माना चन्द्र चतुर्थ के भौगे ज हती आता वुध तृतीये च मातुले ॥
टीका—सर्ग से नववें स्थान में पिना को देखे चन्दमा से ४ स्थान मों माई को देखे । अच्छा ग्रह हो हो अ छा फल कहे बुरा हो तो बुरा कहे ।

चौथ बतुर्दशी नवमी जानों, रवि गुरु मङ्गलबार

# पहिचानो । जो तीनो में उत्तरा लहै, निश्वें बीच पराया कहै ॥

टीका—8। १४। ६ ये तिथी सर्थ. गुरु. मझल वे बार और तीनों उत्तरा नद्यत्र में बालक हो तो और का बिंद कहे।। चतुष्पद्गते भानी शेबीर्य समन्वितः

द्वितनुस्थैः चच्चयमयौभरः कोशवेष्टितौ ॥

टीका सूर्य चतुष्पद राशि । २ : १ (१) व म कर रूपी भें में होबे और सब ग्रह द्विस्त्रभाव में बलवान होय तो दो बालक का जनम कहे।।

> षष्ठाष्टमे च मूर्वी च राहुश्व भवति बदि । चतुर्वषे भवेन्त्युः रचदि यदि शंकरः ।ः

टीका-- ६। = । १। राहु हो तो चौथे वर्ष में मृत्यु कहें। जो महादेव भी रहा करें तो भी न जीवे।।

चतुर्भे च गतो राहुः अथवा दशमो भवेतः । तस्य बालस्य जनमेषु दशमे महित् न जीवित ॥ टीका ४ या १० स्थान राहु हो तो दसवे महीने कष्ट कहे। मीने उज्जने गुरुर्मार्गशः स्वात् मेषे च खूटको मकरे कुजः स्यात् । महीपति चत्रधरोपि बालःदशपि जाता नृपतिर्मवित ॥

टीका-जो मीन लान हो श्रीर उसमें गुरु शुक्र पड़े हो श्रीर मेष राषि का सूर्य पड़े. मकर का मङ्गल पड़ तो वह बालक नृप हो या राजा का मंत्री हो या धनाट्रय हो ॥ लग्ने शुक्रो बुधो यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः ।

दशमेष्ट्रारकोयस्य सजातो कुलदीपकः ॥

टीका-लग्न में शुक्र या ग्रुष हो केन्द्र में १ । ४ । ७ । १० में
गुरु और १० में मझल हो तो बालक इल में दीपक हो ।
लग्ने शुक्रो बुधो नास्ति नास्ति केन्द्रे बृहस्पतिः ।
दशमेष्ट्रारकोनास्ति सजातः कि करिष्यति ॥

टीका-लग्न में शुक्र ग्रुष न हो और केन्द्र में गुरु भी न हो
र॰मझल भी न हो तो वो बन्म लेकर क्या करेगा यानी टहलवा हो
लग्नस्थाने यदा सौरी रिपुस्थाने च चन्द्रमा ।
कुजश्च दशमस्थाने चमृतकः जायते पिता ॥

टीका-लग्न में शनि ६ च द्रमा १० मझल हो तो उसके
पिता की मृत्यु हो या कष्ट हो ॥

चतुर्थे कर्गणि सोमः सुस्तेन प्रसवं कराः।
त्रिक्षोणे प्रस्तातं पापाः करतः प्रसवं कराः॥
त्रिक्षोणे प्रस्तातं पापाः करतः प्रसवं कराः॥
त्रिक्षां — लगन से ४। १० स्थान चंद्रमा हो तो माता को कष्ट नहीं हुआ और जो हाथा ७ पाप उह हों तो माता को कष्ट हुआ।
कृष्णपत्ते दिवा जन्म शुक्ल पत्ते यदा निशि ।
पष्ठाष्ट्रमो भवेत जन्द्र सर्वारिष्टं निवारयेत्॥
त्रीका—जो कृष्णपत्त में दिन में और शुक्लपत्त में रात्रिमें बालक का जन्म हो और ६। वर में चन्द्रमा हो तो कष्ट दूर करे।
लग्नस्थाने यदा शौरि षष्ठे भवति चन्द्रमा।
कुजश्व सप्तमे स्थाने पिता तस्य न जीवति॥

टीका—लग्न में शनि ६ चंद्रमा ७ मंगल हो तो पिता जीवे दशमस्थाने यदा भौमः शत्रु चेत्रस्थितो यदि । मृतये तस्य बालस्य पिता शीव्रं न जीवति ॥

टीका—१° स्थान मंगल हो और शत्र की राशि में हो तो उस बालक का पिता शीघ्र मरे।

त्रिभिरुच्चे भवेद्राज्यं त्रिभिः स्वस्थानि मन्त्रिषाँ। त्रिभि नींचे भवेद्दासः त्रिभिरस्त भवित्शटः॥

टीका—जिसके तीन ग्रह उच्च के पड़े हों वह राजा होता है श्रीर जो ३ ग्रह अपने स्थान के हों तो मंत्री और ३ ग्रह नीच के हों तो दास हो और जो ३ ग्रह अस्त के पड़े तो वह मूर्ख होता है।।

जन्म लग्ने यदा भौमः चाष्टमे च बृहस्पतिः।
वर्षे च द्वादशे मृत्युः यदि रच्चति शङ्करः॥

टीका—जो जन्म ल<sup>र</sup>न में मंगल और द बृहस्पित हो तो १२ वर्ष में मृत्यु हो शंकर भी रक्षा करे तो भी न जीवे।।

चतुर्थें च यदा राहुः षष्ठे चन्द्रोष्टमेपि वा। सद्य एव भयेनमृत्युः शंकरो यदि रचति॥

टीका—४ स्थान राष्ट्र हो ६। = चन्द्रमा हो तो बालक तत्काल मृत्यु पावे। महादेव भी रचा करे तो भी न जीवे॥

लग्न करूश्च भवने करः पातालगोयदा। दसमें भवने करः कष्टे जीवित बालकः॥ टीका-क्राप्तद कर सम्बद्धी और क्राप्तद ४ स्थान हो या

दशमें स्थान हों तो भी बालक कष्ट से जीवे।।

दशमे भवने राहुः विवासात्राः प्रपीडनं । द्वादशे वत्यरं मृत्युः बालकस्य न मंशयं ॥

टीका—१० स्थान में राहु हो तो माता पिता को कब्ट और उसकी १२ वें वर्ष में मृत्यु तुन्य अम्ब्ड हो इसमें संशय नहीं ॥ शनिचेत्रे यदा भानुचेत्रे यदा शनिः । द्वादशे वत्सरे मृत्यु: बालकस्य न संशय: ॥ टीका—शनि के चेत्र में सर्व और सर्व के चेत्र शनि हो तो १२

टाका — शान क चत्र म सूच अगर सूय क चत्र शान हो ता १२ वर्ष में अपरिष्ठ हो (चेत्र स्थान घर को कहते हैं)

मृतीशक्षक्षी यस्य केन्द्र चैव ब्रह्स्पतिः। दशमे द्वारकस्केव संज्ञं य कुलदीपकः॥

टीका--जिसमें जन्म ल'न में बुध, शुक्र हो केन्द्र ४, ४, ७, १० में गुरु हो और १० स्थान मङ्गल हो तो यह बालक कुल में दीपक हो ॥

पंचमे च निशानाथों त्रिकोगो यदि वाक्पतिः। दश्रमे च महोसुतः परमायु त जीवति॥ रीका-ब'न स चन्द्रमा ४ स्थान त्रिकोश में बृहस्पति हो ४। १। १०। मझल हो तो उसकी परमायु जानना भर्थात् १.० वर्ष की उमर को॥

धनस्थान यदः शौिरः सिहकेया धरात्पजः। शुको गुरु सप्तरो च अष्टमे रिव चद्रमा ॥ ब्रह्म पुत्री यदि वापि वस्यासु च सदा रित। प्रास्तो विश्वतित्तमे म्लेच्छा भवति नान्यथा॥ टीका दूसरं स्थान में शनि राहु मङ्गल हो और सातवे स्थान शुक्र गुरु हो है स्थान रिव चन्द्र हो तो बराह्मण का.पुत्र भी हो तो भी वेश्यागामी हो २० वर्ष की उमर में म्लेच्छ हो जाय ॥ अजे सिंह कुजे शोगी लग्ने तिष्ट्र तपञ्चमे । पित्र मात्र इन्ति भूषर शिशुन क्रमात ॥

टीको - जो रिव राहु मङ्गल शनिश्चर ये ग्रह १० । ध स्थानमें पड़े तो कष्ट देते हैं शनिश्चर रिव हो तो पिता को कष्ट दे राहु माता को, मंगल भाता को । शनिश्चर बालक को कष्ट करता है ॥

भौमेक्तेत्रे यदा जीव षष्टाष्ठसु च चन्द्रमाः। वर्षेष्टमेषि मृत्यु वी ईश्वरो स्वादि यदि॥

टीका—मंगल के चैत्र में बृहस्पति हो और ६। द स्थान में चन्द्रमा हो तो द वर्ण में बालक को कट कहना जो ईश्वर ही रचा करे तो ही बचे।

दशमेषि यदा राहुं जनमें लग्ने यदा भवेत। अर्थे ता पाडश ज़ेशों वुधम त्युनिस्य च॥ टीका राहु रह में अध्या लग्न में हो तो १६ वर्ष में अरिष्ठ जानना॥

षण्टे च भवने भौम राहुश्च सप्तमें भवेत ॥ अपटमं च यदा शौरा तस्य भार्या न जीवति॥

टीका—६ स्थान संगल हो, और ७ स्थान राहु हो, और ८ स्थान शनि हो तो उसकी स्त्री को क⁵ट कहे ॥

कन्या की जन्म पत्रों में पाप ग्रह क्रूर ग्रह सातवें स्थान में न हों क्योंकि ये वेंधव्य योग करते हैं। इसका इतना ही देखना बहुत है।

# (शभ और अश्भ ग्रह देखना)

टीका-चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ ग्रह हैं और सूर्य, मझल, शनि, राहु, केंद्व ये पाप और क्रूरग्रह हैं।

# स्त्री कुएडली फलम्

सप्तमे भागीन जाता कुलदोषकरा भवेत । कर्कराशिस्थिते भीमे सीरः अभित वेश्मसु॥

टीका—सातमें घर में जिस स्त्री के शुक्र हा वो कुल को दोष लगावे कर्क राशि में म'गल हो या शनि हो तो बन्ध्या हो या घर घर बास करे।।

बाल्वे च बिधवा मौमे पतित्याज्या दिवाकरे। तस्मै सौरि पापदृष्टे कन्टोब समुपेष्यति॥

टीका—जिस स्त्री के ७ स्थान भीम हो उसकी वाल विधवा जोग कहे सूर्य हो तो पति त्यागन करदे। शनि हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस कन्या का विवाह बढ़ी उसर में हो।

एव एव सुरराज पुरोवा केन्द्रगोनवपंचांगो वा। शुभग्रहस्य विलोकयतीवा शेषखेचरवलेन किंवा॥

टीका-जिस स्त्री कं गुरू तो केन्द्र में १ । ४ । ७ । १० हो या । ४ हों तो और शुन ग्रहों की उन पर दृष्टि हाँ किर खोटे ग्रह इन्छ नहीं कर सकते ।

भाषा—सूर्य से ह स्थान पिता का हाल कहना अच्छा या बुरा और चंद्रमा से ४ स्थान माता का हाल कहना मंगल से ३ स्थान माई का शनि से = स्थान प्रत्यु का कहना। बुध से ६स्थान रोगों का हाल कहना। माना और शत्रु का कहना।
गुरु से ५ स्थान सन्तान का कहना। शुक्र के ७ स्थान स्त्री का
कहना। यह दूसरा कायदा है जो ग्रह शुग पड़े अच्छा कहे पापी या
कूर पड़े तो खोटा कहे।

जिस स्थान का स्वामी अपने स्थान से दूसरे स्थान को देखता हो उस स्थान को बढ़ावेगा. पाप ग्रह और क्रूर ग्रह घटावेगा ये ग्रहों का देखना है जिस स्थान में श्रुभ ग्रह हो तो उसे बढ़ावेगा और पापी और क्रूर ग्रह नाश करेगा।

भृतौँ करोति विधवां दिनकृत् कुजश्च राहुविनष्ट तनया रविजोदरिद्राम् । शुक्रः राशांकतनयश्च गुरुश्च साध्वीमायः चयं प्रकुरुतेत्र च शर्वरीशः ॥

जिसके लग्न में सर्व और मक्तल हो वह स्त्री विश्ववा होती है राहु केत सन्तान का नाश करता है. श्रानिश्चर हो तो दरिद्री होती है. और शुक्र बुध अथवा बहस्पति होय तो साध्वी (भली हो) और चन्द्रमा हो तो आयु कम करता है।

कुर्वन्ति भास्करशनेरचर राहुभौमाः दारिद्रयदुःख मतुल सततं द्वितीए वित्ते स्वरीमविधवां गुरु शुक्रसोम्याः नारी प्रभृततनयां कुरुते शशांक ॥

टीका — सूर्य शिनिश्चर राहु केंद्ध और मझल यह श्रह दूसरे स्थान
में स्थित हो तो वह स्त्री अत्यन्त दिरद्र और दिखता होती है
बृहस्पति शुक्र या बुध हो तो वह स्त्री सीमागती और अधिक धनवर्ता होनी चाहिये और चन्द्रमा बहुत पुश्चती करता है।

शुक्र न्दुभी भगुरुसूर्य बुधास्तृतीये इर्यु: सती वहु

सुतां धनभोगची च । कन्यां करोति रविजो बहु वित्तयुणाम् पुष्टि करोति नियतं खज्ज संहिकेरः।

टीका—जिस स्त्री के तीसरे स्थान में शुक्र चन्द्रमा मक्स गुरुवार सूर्य अथवा बुध इनमें से कोई ग्रह बैठा होय तो वह स्त्री पतिवता अनेक पुत्रवती और धन संपन्न वासी होती है, शनि बैठा होय तो उसके विशेष धन होता है, उसी स्थान में राहू केतू बैठा हो तो शरीर को पुष्ट करता है।

स्वरूपं पयः चितिजसूर्यस्ति चतुर्थे सौभाग्यशील रहितो कुरुते शर्शाकः । राहुः सपितनसहितां चिति विचलाभम् दद्याद वुधः हुरुगुरुभं गुजश्च सौस्यम् ॥

टीका-चतुर्थं स्थान में मंगल अथवा सूर्यं स्थित हों तो उस औरत के दुम्ब स्वस्प अर्थात थोड़ा होंता है। चंद्रमा सीमाध्य और सुशीलता का नाश करता है राहू केत हो तो उसके कन्या स्थादा प होती हैं और उसको भूमि तथ धन का लाम भी होता है बुध गुरुवार अभैर शुक्र हो तो उसे अनेक प्रकार के सुल की प्राप्ति होती हैं।।

नष्टात्मजों रिवकुजो खलु पंचमस्यौ-चन्द्रात्मजा वहुमुर्ता गुरुमार्गवो च । राहुर्ददाति मरणं रिव जश्च रोगं, कन्यानिधानमुद्दरं कुरूते शशांकः

टीका-प'चम स्थान में यदि सूर्य अथवा म'गल हो तो सन्तान को नष्ट करता है, बुध गुरुवार धीर शुक्र हो तो वह औरत अनेक पुत्रवती होती है। राहु केतु मरण करता है और शनिश्चर ज्यादा रोग उत्पन्न करता है। और यदि चन्द्रमा इस स्थान में हो तो कन्या ज्यादा होती हैं।। पष्ठेशनेंश्वर कुजौ रिवराहुजीवाः । नारी करोति शुभगां पतिसेबिनी च । चन्द्र करोति विधवामुशना दरिद्राम् वेश्या शशांकतनयः कलद्दिषया वा ॥

टीका-जिस स्त्री के छठे स्तान में शनिश्चर सूर्य राहू केत् गुरुवार अथवा मक्कल इनमें से कोई ग्रह बैठा होय तो वह औरत अब्छी (सदा चारण करने वाली) और पित की अत्यन्त सेवा करने वाली होती है। छटे स्थान में चन्द्रमा होय तो विधवा करती है।

और इसी स्थान में शुक्र स्थित होने से बह स्त्री दरिद्री होती है और उस स्थान में दुव व ठा होय तो बह स्त्री बेश्या अथवा नित्य कलह करने वाली होती है ॥६॥

सूर्याऽऽरसौरिशशिसौम्यगुरु विन्दुशुका नारी करोति सततं निज जन्मलग्नात् । ईशैविहीनविधवां च जरासमेतां सौन्दर्यभतृ सुखभोगयुतां क्रमेण ॥

टीका-जिस स्त्री के सूर्य के सप्तम हो तो वो पित को त्याम दे, मंगल हो तो विधवा हो, शनि हो तो बहुत बड़ी का विवाह हो चंद्रमा हो तो सुन्दर हो बुध हो तो सौभाग्यवर्ती वृहस्पति हो तो सर्व सुख बाली, शुक्र हो मो भोग भोगने वाली भाग्यवान हो।

स्थाने अष्टमे गुष्तुभौ नियत वियोगं मृत्यु शशांक भृगुष्टच तथैद राहुः । सूर्यः करोति विभवां शुभगां महीजः सूर्यात्मजा बहुसुतां । पतिवस्तुभां च ॥ टीका-जिम स्त्री के छष्टम स्थान में बृहस्पति अथवा बुध बैठे हों उसका अवस पति से वियोग रहता है, चन्द्रमा शुक्र तथा राहु क्रिक्स हो ना उसका मरण दोला है, स्थं विधवा करता है, मज़ल सदाचरण करने वाली बहाता है, और श्रानिश्चर उस स्थान में हों तो उसके (पुत्र बहुत हो. तथा वह स्त्री अपने पति को प्यारी होती है।

चन्द्रात्यका हुः द्यास्य तिम्यधिषणाः धर्मस्थि-तता विद्धतास्त असीन्छस्य भीनोरुजं सूर्धसूश्च रणडा वार्षः भरतात्वता ७२०, श्रामानः ।

ठीका - जित्र स्त्रा क अथ सुक ख्यं और वृहस्पति नवम स्थान में हो उप औं की खोद की धन करन म लगाते हैं, मङ्गल रोग उत्पनन करता है, श्रीदर्शवर विवया करता है तथा चन्द्रमा सन्तान विशेष उत्पनन करता है।

र हु करात जिल्ला याद दमणि स्यात पापे रित दिलकार्य र नरवरर १६ मृत्युं कुलाऽर्थरिहतां कुटलाँ च चन्द्ररोषाबहा यनवती सुमना चकुट्यः ॥

टीका-का क्यांन द्याम स्थान में जिस स्थों के राहु स्थित हों वह विध्या दादा दे. एथे कोन शां १९१९ में अनि करते हैं मङ्गल धन का नारा और सुधु करते हैं है मा उस मनी का कुलटों पर पुरुष से प्रोति अन्य बह बनवतों र ए सुनगा करते हैं।

अध्यः विकास स्वाप्त कर्ष वृष्ठतं पुत्रवती च महिजोर्थवतं १६ वन्द्र । आयुष्मती सुरगुरुश्व

# तथैव सौम्योराहुः करोति विभिव्मिगुरर्थयुक्ताम् ॥

टीका स्त्री के ग्यारहवें स्थान में खुयं हो तो वह सुपुत्रवती होती है। उस ही स्थान में मक्तल पड़ा हो तो उसे पुत्र की सद व श्रमिलाषा बनी रहे. श्रीर चन्द्रमा धनवती करता है, वृहस्पति आधु की ब्रिट्स करते हैं, बुध श्रीर राह हेतू विधवा कर देते हैं, तथा शुक्र श्रमेक प्रकार के धन का लाभ कराते हैं।

अन्तेगुरुहि विधवाकृतद्विद्धां वन्द्रो धनव्यकरी कुलटां च रोहुः साध्वी अवत् भृण्युशी बहुपुत्र पौत्रां प्राणप्रसत्त्वहर्यां मृहदां स्टब्स्य

टीका-बारहवें स्थान में जिया स्त्री के बुषस्पति हो ता निद्यवा करते हैं, सूर्य दिग्दा (धनहीत) का देता है. चन्द्रमा धन खर्च कराता है, गहू केत् कुलटा (व्यशिवाधिकी) करता है. यदि उस स्थान में शुक्र अथवा बुध हो तो यह क्षी प्रतिवता होती है और मङ्गल अनेक पुत्र पीत्र युक्त करके सुए. बनाता है।

# बटी जमुठन वो ।ना

टीका—६ दिन को छटी और १० दिन या ११ दिन का दस्ठन शुभ बार का हो और जन्म पत्री में बढ़ां चन्द्रमा पड़े हों वो उसको राशि समभानी चाहिये।

# वर्ग देखना जिस्यते

अवगौँगरुडो ज्ञेयो विडालः स्वात्कवर्गकः । चवर सिंहनामास्य देटवर्गः कुरुकुर स्वतः । सर्वारुयः स्यात- वर्गोपि प्वर्गो मृषकः स्मृतः। यवर्गो मृगनामां स्यात्तया मेषः शवर्गकः॥

### \* वर्ग चक्रम \*

| अ                   | क             | च           | ट            | त           | ч            | य          | श            |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| आ                   | ख             | ভ           | ठ            | थ           | দ            | ₹          | q            |
| र                   | न             | ज           | ₹            | द           | व            | ल          | स            |
| उ                   | ध             | झ           | 3            | व           | भ            | ब          | ह            |
| ए                   | ङ             | 21          | स            | न           | म            | o          | 0            |
| व <b>रह</b><br>वर्ग | विलाय<br>वर्ग | सिह<br>वर्ग | कुता<br>वर्ग | सपं<br>वर्ग | मूखा<br>वर्ग | मृग<br>वगे | मेंढा<br>बगं |

### वर्ग बौर देखनो

बैर मृष्कमार्जारं तद बैरं मृगसिहयोः बैर गरुइसर्पस्व तद बैरं स्वानमेषयोः ॥

टीका मूसे का और विलाब का बैर। मृग और सिंह का बैर गरुड़ सर्थ का बैर कुत्ते और मेंटा का बैर।

### वगफल देखना

स्वर्गात् पंत्रमे शत्रुस्त्रतुर्थे मिलसंज्ञकः । उदा सीने तृतीयस्व वर्गमेदस्त्रिधोच्यते ॥ टीका-अपने नग से ४ वां वर्ष हो तो वैर जानो खीवा हो तो मित्रता । तीसरा हो तो उदासीन बानना ॥

(द्वादश भाव संझा ) बारह स्थानों के नाम

हन्न १ र्थन २ सहोत्थारूय ३ सुहत ४ पुत्रा ५ रि ६ योषितः ७ निभनं = भर्म ६ कम्मी १०अऽय ११ व्यया १२ भावो-स्ततोः कमात ॥



तनुभनु पुद्दत सुखं, पुत्र शत्रुः कलत्रकाः।
मरणं भर्म कर्मा व्यय द्वादश शंशयः॥
दीका दन बारद स्थानों के नाम उत्पर के बक्र में लिखे हैं।

# गृहों की दृष्टि

टीका—जिस स्थान को जो ग्रह देखता है उसका नाम रिष्ट है।
पार्देकहिष्टिर्दसमे तृतीये द्विपदहिष्ट वि पंचमे वा।
त्रिपाद हिष्टस्वतुरष्टके व संपूर्याहिष्टः समसप्त के व तृतीये ३ दशमे १० मंदो नवमे ६ पंचमे ५ गुरु।
वतुरा ४ ष्टम = भवेत्सीम शेषं सप्त प्रहा समृता॥

टीका-सब प्रद्व अपने स्वान से तीसरे दशवें घर में एक पदा द्विट से देखते हैं ह वें ध वें घर में दो पाद द्विट ४। ८ वें बर में तीन पाद और सब ग्रहों की ७ वें घर में संपृथा द्विट होता है।। शनि ३। १० वें बर में भी। गुरु ४। ६ वें घर में भी मझल ४। ८ वें घर में भी। संदर्श देखते हैं।।

### ग्रहों की अवधिं

मासं शकबुधादित्याश्वंद्रः सपःदिनद्वयस । भौमित्त्रपत्तं जीवोऽद्वं साद्धंवषंद्वयं शनिः॥ राहुः केतुः सदाभुक्ते साद्धंमेकंतु वत्सरं।

टीका सूर्य शुक्र बुध एक २ महीना एक राशि पै भोग करते हैं यानी रहते हैं। चन्द्रमा सवा दो दिन रहता है। मंगज १॥ महीने ब्रह्मपति १ वर्ष शनिश्चर २॥ वर्ष । राष्ट्र-केतु-देद वर्ष मोग करते हैं।

# नवगृहां की जात

ब्राह्मणी जीवशुको च चित्रयो भोमभास्करी : सोमसीम्यो विशो प्रोक्तो राहुम दो तथाऽसुरी ॥

टीका-शुक्र गुरुवार की बाझ खाति है। मंगल व सूर्य की चत्री। तुध, चन्द्रमा की बैश्य। शनिश्चर, राष्ट्र-केतु इनकी राचस जाति है।

### राशिभोव संज्ञा

१ मेष शिर, २ मुख, ३ बाहु, ४ इदय, ४ जंघा ६ कमर, ७ सुंडी, = लिंग, ६ गुदा, १० पेट, ११ घुटना, १२ वरण ॥

# वारह राशियों रङ्ग

१ श्रहण, २ श्वेत, ३ हरित, ४पाटल, ५ माहू, ६ पिंगल, ७ चित्रा, = खेत, पूर्वीर्ध सुवर्ण उत्तरार्थ पिंगल, १० पिंगल, ११ विचित्र, १२ भूरा ।

राशियों के भाव

एक चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्त्रभाव इसी प्रकार १२ राशियों को गिने इनकी यही तोन संज्ञा हैं। गृहों का रङ्का लिख्यते

रक्तावङ्गारकादित्यो श्रेतो शुक्रनिशाकरो।

हरितः बुधो गुरू पीत शनिः कृष्णस्तवच ॥

राहु केतु स्तथा घूम्र कारयेच्च विचल्लणः॥

टीका-म'गल सर्थ इनका लाल र'ग चन्दमा सक का सफेद
र'ग, युक्वार का पीला, वुद्ध का हरा, शनि का काला, राहु केतुःका
धुवे के सा। ब्रह्म स्वान कहते हैं। सूर्य तो शरीर चन्द्रमा मन्
म'गल सत्व. वुभ वासी, गुक्वार झान, व सुल शुक्क, वीर्य अर्थात्
कामदेव शनि दुल। और वलवान ब्रह्म पुष्ट और निवंश प्रह

टीका—सूर्य राजा, चन्द्रमा मंत्री, म'गल सेनापित, वृष्णीगुरु, शुक्र म'त्री, शनि द्व, जो गृह फल देने वाला है वह ऐसे ही अधिकारी के द्वारा फल देता है।

### स्वामी देखना

मेषबृश्चिकयोभामः शुकोबृषतुलाधिषः । वुधः

कन्मामिश्रुनयोः पति कर्कस्य वन्द्रमाः ॥ स्वामी मीनधनुर्जीवः शनिर्मकरकुम्भयोः । सिद्दस्याभिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमैः ॥ कन्याराहोग्रहं प्रोत्कं केतोश्रमीनसंज्ञकम् ॥

| *             | २             | Ę             | 9             | <b>१•</b>    | ×                  | 2             | ę             | १२                    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 5             | 1             | 1             |               | •            | •                  | , ,           | 1             | •                     |
| भीत<br>स्वामी | चुक<br>स्वामी | बुष<br>स्वामी | गुर<br>स्वामी | ध०<br>स्वामी | चन्द्र •<br>स्वामी | सू•<br>स्वामी | रा•<br>स्वामो | <b>३</b> ०<br>स्वामीं |

# उच्च नीच गृह दे खना

रिवमेषे तुले नीचो चृत्ते चन्द्रास्तु वृश्चिके। भौमो नक च कर्के च स्त्रियांसोमी ज्ञषेतथा। मृतु कर्के च नक च गीने कन्ये सितस्य च । मन्द्रस्तालयां मेषे च कन्या राहु गृहस्य च ॥ राहुंखुंग्मे च चापे च ततोवत केतु जं फलं। शोक्तम महाणामुञ्चत्वं नीचत्वं चक्रमादबुधेः।

| प्रह | सू० | च्० | म० | बु०        | Jo | যু০ | হাত | बा० | to |
|------|-----|-----|----|------------|----|-----|-----|-----|----|
| ਲ ਵ  | 1   | 1   |    | 1          | ł  |     | l   | 1   | 1  |
| નોંવ | 9   | 4   | ¥  | <b>१</b> २ | (0 | •   | *   | 3   | •  |

टीका-नो प्रह उच्च का होता है उससे वो ही प्रह ७ वीं राशिका नीच का होता है।

ग्हों के दान

सूर्याय धेतुन्तामं चगोधूमं रक्तवंदम् । वंद्र शंख चन्दन च सितवस्त्रं च तगडुलम् ॥ कुज वस्त्र प्रदाद्रव्या रक्तवस्त्रं गुढोदनं । बुधे कप्रमुग्धे च हरितवस्त्रं हरिन्मणि । पीतवस्त्रद्वयं जीवो हरिद्रा गणिकं गणिम । अश्वं शुकः सितं देया च्छुक्ल धान्यानि यानि च ॥ शनो त बिबबे देवा रक्रणण गोदानमुत्तमम । राहुप्रचमहिषी जागो मादव तिल सर्वापा ॥ अजा नेषश्च दातव्यो कन्नुश्चननं च मिश्रितं स्वर्णगोविषपूजाभिः सर्वेषु शांतिरुक्तमा ॥

### गृह दान वस्तु चक्रम्

| संव         | गुड, लाल गेहूं, लाख कपड़ा, सोना तांवा, लाल चन्दन, खाल<br>फूल, वृत, केशर, मूंगा, लाल गौ माणिक यानी मणी कुसूम्भ        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>च</b> *0 | ं फेदचावज, कपूर, चौदी, ची, चन्दन, दवैत बस्त्र, दही, सफेद<br>फूल, बूरा, मोती, शंच, मिसरी, सफोद बैंग।                  |
| मं०         | मूंगा, गेहूँ लाल. बाँबा, बुड, लाल कन्नेच का फूब, बो, बाख<br>कपडा, खाल चन्दन, बबूर, बात बेंस, सोना, वैश्वर, वस्तूरी।  |
| बु०         | मूंग, कांसो का पात्र, साना औ, हाथा दांस, इरा बस्त्र, इरी<br>मणी, हरा कूल,पान हरे, फल, मिसरी, पन्ना, खांड,कपूर,शस्त्र |

| ¥          | हस्दी, पूस्तक, पीका कपड़ा, घृत, पीले कूच, पुखदाब, चने की<br>वाक, सोना, मोड़ा, सरकर, कांसी, पीला फब, केछर।                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ga.        | सफेद कपडा, वावल, गाय, सोना, चांदी, सफेद घोषा, चन्दन<br>सफेद, लंख, झल, बूरा,हीरा, दही, मिसरी, सफेद फूल ।                        |
| হাদি       | चड़व, तिल, तेल, काला कपड़ा,मेंस, लोहा,भोड़ा, सरसोंकाली,<br>गी, काला कन्त्रल, काला फूल, नीलम, सोना कस्तूरी।                     |
| राष्ट्     | काबी यो, तिल, तेख, नीला कपड़ा, खोहा,थोडा, सरसों,वकरी<br>सतनबा, नील, काखा कम्बल, काला फूल, सोना शीशा ।                          |
| <b>b</b> g | कैंड, विल, तेल, सोना, कस्त्री, मैंडा, खुकी, सतनजा, काला<br>कम्बल, लोहा, काले फूल, राष्ट्र केतु का दान बुध या शनिवार<br>को करे। |

टीका-त्राक्षणों आधुओं को और भूलों को भोजन कराने से और पीपल की पूजा करने से वेद त्राक्षण को प्रणाम करने से गुरु जनों की आक्षा पालन से कथा के पढ़ने सुनने से हवन, दान, जप करने से सब ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं।

### होरा देखना

नारात षष्ठ षठस्य, हीरा साद्धः द्विनाहिकाः। भकः शुक्रोत्तेषस्वन्द्रो मन्दोजीवी धरासृत ॥गुरोर्विवाहे गमने अगुपुत्र सुभावहा ज्ञाने सौम्यस्य वे चन्द्रः सर्व कार्ये शुभप्रदा ॥ युद्धे तु भूमिनुत्रस्य सेनायां भूपतेः स्वे। धनम वये तु मन्दस्य शुभा हीरा प्रकी-

र्तिता ॥ यस्य गृहस्त वारेतु यत्कर्मा मुनिभिस्मृतम् कालहोरा सुतस्यस्याव तत्तकर्मा शुभनदम् ॥

टीका — जिस दिन जो बार हो उसी बार का होरा २॥ घड़ां रहता है किर छठे बार का होरा २॥ बड़ी जैसे रिवबार से सुक्र की। किर २॥ घड़ी जुछ की। किर २॥ घड़ी शिव की। किर २॥ घड़ी शिव की। की सी रित से सब दिन की होरा जानो। सोमबार के दिन पहले चन्द्रमा की २॥ घड़ी दिन चड़े तक होरा रहती है। किर छठे प्रह की उसी दिन किर उससे छठे की ऐसी दिन रात्रि में २४ होरा सातों वार को होती हैं। जहरी कार्य जिस बार में करना खिला है उस दिनको बारान हो तो उसकी होरा में कर ले जीनसा बार हो २॥ चड़ी की पहले उसकी होरा होती है किर छठे की आयेगी। युरु की होरा में विवाह शुभ है। यात्रा में सुक्र की होरा। ज्ञान कार्य में दुभ की। सर्ग कार्य में चंद्रमा की युद्ध में मंगल की। राज सेवा में सूर्य की धन इकट्ठा करने में शित की होरा ये सब शुभदायक होती हैं।

# गृह जप संख्या

रवेः सप्त सहस्राणि चंद्रस्योकादश वतु । भौमे दश सहस्रोणि बुधे वासहहसूकं ॥ एकोनावशतिर्जीवे सुक्रस्यकादश व तु।इयोविशति मंदे च राहोरष्टादशैव तु।केतोः इप्तसहस्राणि जय संस्याःप्रकीर्तितोः ॥ टीका—सूर्यं का वप ७००० वार कराना चाहिये। चंद्रमा का ११ हजार मंगल का १० हजार बुध का ८ हजार श्रहस्पति का १९ इजार शुक्र का ११ हजार शनि का २३ हजार राष्ट्र का १८ इजार केतु का ७ इजार, इस प्रकार जपलुकराने चोहिये।

### गृह दान समय

बुभस्य घटिका पंच शौरिर्माव्यान्हमेवच । चन्द्रे जीवेच सन्ध्यायां भौमेच घठिकावयं ॥ राहुके खो रर्भरात्रे सूर्यशके अरुणोदये अन्यकाले न कर्राव्यं कृते दानन्तु निष्फलं॥

टीका-बुध का ५ घड़ी दिन चढ़े दान करना। शनिश्चर का दुपहरी में। चन्द्रमा और वृहस्पति का सन्ध्या को। मंगल २ घड़ी दिन चढ़े तक। राहु, केत का आपी रात को सूर्य और शुक्र का सूर्य उदय पर। और समय करे तो निष्फल होता है।। और छायादान कांशि की कटोरी में घी भरकर सूर्य उदय पर होना चाहिये।

### अथ वर्ण देखना

मीनासिककंटाविपाः चित्रिमे षो परिर्णनुः। श्रूहोनुग्मं तुलाकुम्मो वैश्यो कन्या वृषो मृगाः॥ अथ वणा चक्रम्

|             | -6          |          |                    |  |
|-------------|-------------|----------|--------------------|--|
| मोन दासि का | व्रश्चिक का | कक का    | व्राह्मस्य वरा     |  |
| मेष का      | सिह का      | धन का    | क्षत्री बग्        |  |
| मिथुन का    | तुवाका      | बुस्य का | चूद्र वर्ण         |  |
| कन्या का    | व्यका       | मक व का  | बेंबय वर्ण होता है |  |

### भय वर्ष प्रबम्

नोत्तामामुद्धहेत्कन्यां ब्राह्मणी च विशेषतः, मियते हीनवर्णास्च ब्रह्माणा रिच्चतो यदि ॥ विवर्णो च वा नारी शुद्ध वर्षो च यः पतिः ॥ श्रुव भवति व भव्यं शकस्य हुहिता यदि ॥

टीका-जो उत्तम वर्बा की कन्या और नीय वर्षा का पुरुष हो तो पुरुष की मृत्यु हो इस बान्ते उत्तम वर्षा की कन्या से विवाह करना वर्जित है। बाह्यस वर्षा की पिशेष करके मना है। बाह्यस वर्षा की कन्या और शुद्ध वर्षा का पित हो तो इन्द्र की भी पुत्री हो तो भी विश्ववा होय ।।

### अय वैश्य देखना

मकरस्य पूर्नभागो मेष सिंह धनकंषाः। चतुष्यदाः कीटसं कर्कः सर्पश्च वृश्चिकः।३६। तुला च मिथुनं कन्या पूर्वादं धनुषस्य यत्। द्विपदास्तु मृगाद्धंन्तु कुम्भमीनौ जलाश्रितौ।३७।

टीका-मक राशि का पहला अर्थ भाग ( उत्तरावाद के तीनों चरख, और अवस के देद चरख पर्यन्त का चन्द्रमा) मेप, सिंह आघा घन का विश्वला भाग वृष पे चतुष्पद ( चौषाये ) की संज्ञा जानिय और कर्क राशि की किट संज्ञा है. श्रांरचक की सर्व संज्ञा है और तुला, मिथुन, कन्या और आचा घन का पहला भाग इनको क्रिपद जानिए: कमर का पिछला भाग इन्म मीन को स्वाचर बानिए।

### अथ वेश्य फलम्

हिता मृगेन्द्रं नरराशिवस्या । तथेषां जल जास्व भक्षाः । सवे<sup>र</sup>पि सिंहस्य वशे विना<sup>ऽ</sup>लिंक्नेगं नराषा व्यवदारतोऽन्यत् ॥

शिका—सिंद के बिना मनुष्य राशियों के तब बशा में हैं जल-षर राशि तो मनुष्यों का भोजन ही है और वृश्चिक को छोड़ सिंद के सब वश में हैं और सब मनुष्यों के क्यवंडार से जानों अर्थात बर की राशि के बश में कन्या की राशि हो तो सुभ है।

### अय तारा देखना

जन्मभादगणयेद्धीमान क्रमाच्च दिनमावधि । नवभिस्तु हरेदभागं शोष तारा विनिर्दिशेत् ॥

टीका — जन्म नचत्र से विवाह के दिनके नचत्र तक मिने उसमें नी का भाग दे शेष बचे सो तारां जानिये।

### अथ तारों के नाम

जन्म संपद्भिषत्चेम प्रत्यारिः साधको वधः; मैत्रातिमैत्र तोरां स्युद्धिराष्ट्रत्या नवेव हि॥ दीका-नन्म तारा, सम्पत्ति, विपिष, चेम, प्रत्यारि, साधक, वध मैत्र, अति मैत्र, ये ६ तारों के नाम हैं॥

# तारा शुभाऽश्म फलम्

जन्म तारा द्वितीया च चतु चतु व्यव्हाच्ह्रेकी तथा।

नौभी पश्ची शुपा ताराः शेषास्तिसोऽशुभावहाः ॥ टीका-जन्म तारा, संवत्, घेम, साधक मैत्र आति मैत्र, ये छः तारे शुभडायक हैं विपत्ति, प्रत्यरि, वय ये तीन तारे अशुभ होते हैं।

अय योनि देखना .

अश्विनी वारुषश्चावी रवती भरणी गजः।
पुष्पश्च कृतिका झागो नागश्च रोहिणी मृगः।
आद्रा मृखमिपश्चानं मृषकः फोल्गुनी मधा।
माजारो दितिराश्लेषा गोजातिरुत्तराद्वयम्।।
गहिषः स्वातिहस्तीच मृगो ज्येष्ठाऽनुराधिका।
व्याप्तरिक्त्रा विशासा चवश्रुत्याषादी च मर्कटः॥
वसुभाद्रपदी सिंहो नकुलोऽभिजिद्विश्वयोः।
योनयः कथिना भानां वैरमंत्री विचाय ताम्॥

### अथ योनि चक्म

| सदवनी<br>भिषा की<br>घोडमोनो | रेबती, भरणी<br>हायी की                | पुष्प, कृतिका<br>वकरो                | रोहिसी<br>मृगशिरा<br>नाग         | धार्द्धा मूल<br>स्वाम |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| पूर्वा फाल्गुर्गा           | पुनबंसु,अश्लेषा                       | उत्तरा फा <b>०</b><br>उत्तरा भा०     | स्वात हस्त                       | अनुराधा<br>ज्यह्या    |
| मघा मूषा                    | विलाव                                 | गी                                   | भेंस                             | म्गः                  |
| चत्रा-विशःखा<br>स्रेडिया    | पूर्वाषाढ<br>श्र <b>व</b> सा<br>बन्दर | धनिष्ट, पूर्वा<br>साह्रपद की<br>सिंह | व्यक्तित<br>उत्तर,षाद्व<br>नेवले | इस बकार<br>योनी देखना |

### भय नाड़ी फलम्

एकनाडीस्य नच्छे दम्पत्योम रेख भुवस् । सेवायांचं भनेद्धानिर्विवाहेवाशुभं भनेत्।।

टीका—जो वर कन्या दोनों की एक नाड़ी हो तो दोनों की भीत हो और नाड़ी के वेध में विवाह करे तो हानि हो।

भादि नाडी वरं हन्ति मध्य नाडीं च कन्यकास । भन्त्यनाडी द्वयोम युर्नाडीदोषं त्यजेट् चुधः॥

टीका-जो आदि नाड़ी का बेध दोय तो वर को अरिष्ट करे और मध्य नाड़ी का बेध दोय तो कन्या को कष्ट करे। अन्त्य का बेध सगे तो दोनों की मौत हो। बेध नाड़ी को दी कहते हैं।

एक नचत्र जातानां नाहीदोषी न विद्यते। अन्यर्चापतिवेधेषु विवाहो ।वर्जितः सदा।।

टीका-जो वर कन्या दोनों का एक ही नचत्र का जन्म होय तो एक नाढी का दोष मानिये। अन्य नचत्र में जन्म होय विवाह वर्जित है।

# अथ गोवर गृहा

त्रिष्टेकादशे भौमो राहुः केतः शिनः मुभः।
पष्ठाष्टमे द्वितीये वा चतुर्वे दशमे बुधः ॥
द्वितीये पंचमे जीवः सप्तमे शुभः।
पकादशे ब्रहाः सर्वे सर्वकार्येषु शोमानाः॥

टीका है। ६। ११। स्थान में मङ्गल राहु केन शनि शुम हैं॥ ६। ८। २। ४। १ वृत् सम है । २। ४। ७ ६ इदस्पति है शुभ ११ स्थान नः एक समदायक होते हैं॥

द्विजन्मनि पञ्चश्यसम्बद्धाः चारण्यस्द्वादशः धमः – युताः धनधान्यद्विरस्यांवत्राः काः रिव सह शनैरचर भूमिसुताः ॥

टीका-२।१।५। ७। ८।८। १२।६ स्थानों में सर्य मङ्गल राहु शनिश्वर वंडे तो पन का छोर अन्न का नाश करते।

#### १ अथा हु ए। लग्न गाव पत्तम

लग्नेशः सप्तमे यसः य भवा न जीवति । प्रवासी च विकासी च विकासम् ऋहती भनेत्। लग्नेश भ्युदिना लग्ने स्कृतियोजसङ्गाः यदि । जीवत्येव तदाधारण शस्त्रः होति सामाः ।१

टीका-जो लग्नेश लग्न में उत्प हो और का मालिक लग्न में हो बैठा हो और एक्टनेश सम्ब तो तो व्यर्धत आठने घर का मालिक करन हो को को तमा मालि सम्ब का छेटा भी नहीं समें और कान्य मालि हो। को उस मनुष्य की मंदी नहीं जोने और कान्य में कि हो। में उसका पिता ऋगी हो।

### २ अय धन साद फलास्

भनेशः केन्द्रगोवांत कार्योकः मन्द्रवेत्। त्रिक्तवे वासप सङ्कं बदसीरुगं त जापते॥

#### अथ गण चक्रम्

| अहिबनी              | मृगः रा   | रेवती          | हस्त        | ded               |
|---------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------|
| पुनर्वसु            | अनुराधा   | श्रवण          | स्वाति      | देवता नण          |
| पूर्वा फाल्गुन      | पूर्वाषाह | पूर्वी भाद्रपद | उत्तराफा व० | <b>उ</b> त्तराबाढ |
| <b>उत्तरामाद्र•</b> |           | रोहिसो         | भरणी        | मनुष्यगण          |
| कृतिका              | मघा       | <b>रमे</b> षा  | विवाखा      | शक्षभिषा          |
| चित्रा              | ज्येष्ठा  | धनिष्ट।        | मूल         | राक्षसगण          |

#### अथ गण फलम्

स्वगणे परमा शीतिमध्यमा देवमर्त्ययोः। मर्त्यराच्यसयोम्रत्युः बलहो देवरेच्यसोः॥

टीका - जो है स्त्री पुरुष दाना का एक ही गण हो तो उनमें ज्यादा प्रीति होती हो। और जे देवता और मनुष्य गण हो तो मध्यम प्रीति हो। मनुष्य और । इस गण हो तो मृत्यु हो। देवता और राचस गण हो तो क्लेश र ।

एकाधिपत्य राशीश में यां दुष्ट भक्नटके। नाड़ी नचत्रशुद्धिचेद् शिवाहःशुभदस्तदा॥ टीका-वर और कन्या दोना का राशि का स्वामी एक ही अह हो अथवा दोनों राशि में मित्रता हो और नाड़ी नचत्र शुद्ध रहें तो दुष्ट मकूट आदि में भी विवाह शुभ होता है।

\* अथ नाड़ी देखना \* अथ नाड़ी चक्रम्

मादिमध्यान्तकेवापि अन्तमध्यादि-भानित । अश्विन्य।दिक्रमेणेव रेव-त्यन्तं सुसलिखेत ॥ ऊर्ध्वगावेदरेखाः स्युस्तिर्धित्रे स्वा दशा स्मृताः । सर्पा-कर लिखेदभानां नाड़ी चक्रवदेदबुधः। टीका-श्रादि मध्य अत-अत मध्य, श्रादि इस प्रकार अश्वनी से रेवती तक गिने ४रेखा खड़ी और १० रेखा तिखीं इसी प्रकार सचा ईस कोठों को नाड़ी चक्र कहते हैं।

| आदि           | मध्य   | अन्त   |
|---------------|--------|--------|
| _             | -      |        |
| WO.           | भरणी   | कु0    |
| _             |        | _      |
| मा.           | म्०    | रो०    |
|               | _      |        |
| g•            | पुष्य  | रलेय । |
| -             | _      | -      |
| <b>इ.फा</b> . | पू.फा. | म०     |
|               |        | -      |
| हु०           | चि०    | स्वा   |
|               | -      | _      |
| ज्ये ०        | धनु    | बि०    |
|               | -      |        |
| म्०           | पूषा.  | ष वा   |
| -             |        | -      |
| ঘ০            | घ०     | 티o     |
| _             | -      |        |
| रुमाः         | उ मा.  | रे०    |
|               |        |        |

# नाड़ी दोष देखना

नाड़ींदोषस्तु विप्राणां वर्णदःषश्च चित्रये। गणदोषश्च वैश्येषु योनिदोषस्तु पादजान्॥

टीका नाड़ी का विचार बाह्य को अवश्य करना चाहिए। वस का विचार बत्री को करना चाहिये। गण का विचार श्य को मानना चाहिए। यानी का विचार शूद्ध को करना चाहिए।

### वश योग वर देवना

गाइन्छ । या व्यापन तम् रगम्। नेद्रो क्षान्य प्रकारक सुन नद्गद्वितालान्दुरु ॥ नोप्तान करा विश्व द्व द्वाला प्रयत्नादिदं। दाप्रापन्ति स्

#### 

| गोद का                                  | ÷ 4                                             | 1 :55 %                                            | 3.47          | 雪崩 传礼 | बस्दर का | विलाबका |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|----------|---------|
| affective from 1980 to 1984 and the 198 | es rima Pess                                    | or his and the production of the                   | the draw draw |       |          |         |
| भागियं की                               | 1 - 1 - 31:                                     | , 47 m.                                            | 144 84        | सप का | मह का    | चृहे का |
| w supposed to the second                | 989 4 La 5                                      | 4 3 % 34                                           | 1 4 200       |       | ~~~~~~~  |         |
| **************************************  |                                                 | p <sub>lab</sub> .                                 | ર્દે દ        | वंर   | दैर      | बैच     |
| To an in the second                     | me difficulty in the species of the in-state of | -Pay Propr the contract of the party party and the |               | 1     |          | +       |

u.

# THE THE PARTY OF T

शत्रु वंती नी स्था श्री विश्वाणि शेष रवे! । ताप्याद्यक्ति र इस्ति श्री समाः विश्वादेश विश्वाद्यक्ति विश्वाद्य सहिती श्रीतिः स्मानश्री नम् विश्वाद्य विश्वाद्य स्थापित्र स्थाप्ति स्थापति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थापति स शुक्रस्य शेषावरी ।। शुक्रज्ञो सुदृदो समोसुरगुरुः सौरेस्तथान्येरयः । ये प्रोक्ताः सुदृद्धिकोणभाव-नातं प्मी मया कीर्तिताः॥

# गृह र त्रु मित्र चक्रभ्

| गृह   | रवि          | चंद्रमा          | मंगल          | बुध                   | गुरू        | गुक    | शनि         |
|-------|--------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| मित्र | च ०मं∪<br>¶0 | र० डु०           | र0 च o<br>गु0 | र० गु०                | र0म0<br>च • | बुक्श० | बु०गु०      |
| सम    | बु0          | म'०वृ•<br>यु० शः | যু৹ হা০       | बृ० <b>घ०</b><br>मं ० | হানি        | बृ०म०  | गु <b>क</b> |
| হাসু  |              |                  |               | *                     |             | र० च'० |             |

# अथ गण देखना

श्रिक्ती नुगरेत्योईस्तः पुरयः पुनवंदुः । अनुराधा श्रुतिः स्वाती कथ्यत देवतागणः॥ तिस्र पूर्वाश्वोत्तरांश्व तिस्र प्याद्री व रोहिणी। भर्णा व मनुष्यास्या वृण्य्व कथितो बुधेः॥ कृतिका व गद्या श्लेषा विशाखा शततारका। वित्रा ज्येष्टा धनिष्ठा व मूलं रक्षोगणःसाृतः॥ टींका—जो धनेष दूसरे घर का मालिक केन्द्र १। ४। ७। १०। इब स्थानों में पड़े तो वो धनवान हो और ३। ६। ८। १२। घर में पड़े तो धन का सुख नहीं हो।

#### ३ भ्रातृभाव फलम्

सहजे सहजाधीशे आतृ सौरूयं प्रजायते । केन्द्रे पि तद्रज्ञे यं त्रिकस्थे चाशुभं भवेत् ॥

टीका—जो तीसरे स्थानों का मालिक २ । १ । ७ । १० ं इन स्थानों में पड़े तो भाई का सुख हो । ३ । ८ । २ । में पडे तो भाई का सुख नहीं है ॥

### मोतृभाव फलम्

शनिभौमकयोम घ्ये यदि तिष्ठति चन्द्रमाः। तदा मातृभयं विद्याच्चर्यं दशमे पितुः॥ तूर्येशः स्यातु शुभे राशौ पाप्म दैवर्जितां। केन्द्रे चेन्मातुः सौस्यं स्यादन्यत्र नाशयेत्तथा॥

टीका — जो शनि मक्कल के बीच चंद्रमा चौथ स्थान में पड़े तो माता नष्ट करें दशवें स्थान हों तो पिता नष्ट कहै।। अप्रैर जो चौथे स्थान का मालिक केन्द्र में १। ४।७। १० में अपरे पाप ग्रहों से विश्वित हो तो माता का सुख कहै अन्यथा नहीं।।

#### प्र पुत्रभाव फलम

सुतेशः सप्तमं यस्य तस्य गर्भो बिनश्यति । अन्यत्र यदि पुत्रेशः सुखं त्रिकं विद्यायवा ॥ टीका — जो पाँचवे घर का मालिक सातवे स्थान में हो तो गर्म नष्ट हो। यदि ६। = । १२ इन स्थानों को खोड़कर और स्थानों ने होवे तो पुत्र का सुख कहै ॥

### ्६ रिपु भाव फलम्

पष्ठे लग्नगेहस्थो रिपुहता नरो भवेत्।
केन्द्रे चेद्रिपुनिः किचित् व्यथाऽष्टरियुगे निर्दे॥
टीका जो छठे स्थान का स्वामी लग्न में हो तो दुरमन के
नाश करने वाला हो यदि वह शह केन्द्र में हो तो दुरमनों का भय
अधिक रहे और ६। = । १२ इन घरों में हो तो दुरमन नष्ट
कहना और मामाओं को भी कष्ट करता है॥

### ७ स्त्री भाव फलम्

स्थितमेश: कंद्रगा वा पित्तादिभिविकारवान्। स्नीसौरूषं विजानीयात् आतृवान् धनव।निव ॥ अन्यत्रयादि गेहस्थे स्नी बिटीनो नरी अवेत्। धने यहजे ऽथलाभे वा स्त्री सौरूयं महद्भवेत् ॥ टीका—जो सप्तमेश यर्थात् ७ वं स्थान का मालिक केन्द्र १ । ४ । ७ १ व स्थान में हो तो पित्तादि विकार पुक्त और स्त्री का सुख भी अच्छा हो और भाई का दुल, मन का अस्य वहता है और इनके सिवा और स्थानों में हो तो स्त्री का स्नाव नहीं हो और जो या ॥ स्थान में हो तो स्त्री का सुख

### सर्वापरिक्रम

व वर्गवर्णी न गणी न यौनिः, दिर्द्वादशे चैवषढाष्ट के वा । तारा विरुद्ध नव पंचम स्याद राशीश मैत्री शुभदो विवाहे ।

टीका—वर्ग वर्ण, गसा. योनी' राशि, षडाष्टक, तारा. नाडी नवें, पांचवे, इतने गसों में से कोई भी मत मिलो और वर कन्या का एक स्वामी हो या दोनों में से मित्रता हो तो जानो सब चीज मिल गई। यह विवाह शुभदायक होता है।

### अथ मङ्गला देखना

लग्ने व्यये च पाताले यामित्रे च्रव्टमे कुजे। पत्नी हन्ति स्वभर्तार भर्ता भार्या हान्वव्यति॥

टीका-१।१२।४।७। द इन स्थानों में जिसके मङ्गख हो वो मङ्गबी होता है जो वर कन्या मङ्गली हों और उनका विवाह हो तो शुभ है। जो वर मङ्गली और कन्या शादी या कन्या मङ्गबी वर सादा हो तो अशुभ है जो सादी होय तो उसी की मृत्यु जिस्ती है।

### मङ्गली दोष दूर होना

याभित्रे च यदो सारिलग्न वा हिंदुकेश्वथवा। अष्टमे डादशं चैव, भौमवाषो न विद्यते॥ टीका-जिसकं ७, १, ४, ८, १२ इन स्थाना में शनिश्वर हुं॥ तो मह्नकी का दोष उसको नहीं होता।

### श्रथ भद्रा देखना

दशम्यां च तृतीययां कृष्णे पन्ने परे दले।
सप्तम्यां चतुर्दश्याँ विष्टः पूर्वदले स्मृता॥
एकादश्याँम चतुर्थ्याम च शुक्ले पन्ने परे दले।
अस्टम्यां पूर्णिमायां च विस्टिः पूर्वदलेस्मृता॥

#### भद्रावास चक्रम

तिथि १० | ३ | इन्हिण पक्ष में | भद्रा अपर दल में वास करते हैं।

िविथ | ७ | १४ | इन्हिण पक्ष में | भद्रा अपूर्व दल में वास करते हैं।

विथि | ११ | ४ | शुक्ल पक्ष में | भद्रा पर दल में बहते हैं।

तिथि | ८ | १६ | शुक्ल पक्ष में | भद्रा पूर्व दल में रहते हैं!

चन्द्रभों के साथ भद्रा को बास दे खना मेष मकर वृष कर्कट रवर्गे कन्या मिथुन तुलाधनुनींगे। कुम्भ मीन अलिकेसीर मृत्यो विचरति भद्रा त्रिभुवनमध्ये

### भद्रो चक्रम्

| मेष<br>१    | मकर<br>१०  | <b>ब</b> ष<br>२ | कर्क<br>४        | के चन्द्रमामे   | स्वगं में भद्रा रहते हैं।       |
|-------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| कन्या<br>६  | मिथुन<br>३ | तुला<br>उ       | धन               | के चन्द्रमा में | पाताच लोक में भद्रा रहते हैं।   |
| कुम्भ<br>११ | मीन<br>१२  | <b>ब</b> रिच    | सि <b>ह</b><br>४ | के चन्द्रसामें  | मृत्युक्तोक में भद्रा रहते हैं। |

### अथ भाग देखना

पौष्णादिकं पट्कमुशन्ति पूर्वामाद्रादिकं द्वादश मध्यभागम् । पौरन्दराद्यं नवकं भनकम् परंचभागं गणको विदग्धा ॥

टीका-पौष्या जो कहिए रेवती इसको आदि लेकर ६ नचत्र रेवती, अरिवनी. भरखी. रोहिखी, मृगशिरा ये ६ नचत्र पूर्व माग के हैं और आहो को लंकर १२ नचत्र आदा पुनर्वसु, पुष्प, क्लोबा मवा. पूर्वाकाल्युनी. उत्तराफाल्युनी. इस्त. वित्रा स्वाति. विशासा, अनुरावा ये मध्य माग के हैं और पौरन्दर कहिए उये हा इसको आदि लंकर ह नचत्र ज्येष्ठा मूलः पूर्वाबाद उत्तराबाद अमिनित अवस धनिष्टा शतिभषा पूर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद यो पर माग के हैं॥

### भाग फल देखना

पूर्वभागे पति: श्रेष्ठो मध्यभोगे च कन्यका। परभागे च नच्चत्रे इयो: प्रीतिम होयसी॥

टीको — पूर्व मागी नचत्रों वाला लड़का श्रेष्ठ होता है।। मध्य भाग वाले नचत्रों की कन्या श्रेष्ठ होती है और जो दोनों पर भाग के हों बड़ी प्रीति रहती है।।

### अय ग्रहनचन्सक देखनो

वुषसूर्य सुतौ नपुनमकारूयौ शशिशुकौ युवता नराश्व

Tie Is

शेषा । शिक्षिभूखपयो मरदूगणानामिषया भूमिसुतो दयः क्रमेख ॥

टीका-बुध शनि नपुंसक हैं चन्द्रमा शुक्र स्त्री हैं सूर्य सन्नत बुहस्पति ये पुरुष हैं जन्म में बस्तवान प्रद का रूप कहना।

### अय भक्ट मेल देखना

मरणं पित्नात्रीश्व संशालां नवपंचकम्। वरस्य पंचमें कन्या कन्याया नवमे बरः॥ एतत्त्रिकोणकं शहां पुत्रपोत्र सुखावहम्। षड एके भवेनम त्युर्यत्न तस्य विचारयेत ॥

टीका - जो वर की राशि से कन्या की राशि ह वें हांच तो उसके पिता की मृत्यु हो और जो कन्या की राशि से बर की राशि पांचमें होंय तो उसकी माता की मौत हो. और जो कर की राशि से पांचवे कन्या की राशि हो और कन्या से नवें वर की राशि हो तो यह त्रिकोश शुभ होता है। त्र पौत्र के सुख को देने वाली है। ६, ८ वे होवे तो मौत हो । अतः बतन कर विचारिए।

# अथ पाये देखना

जनम रसेरुद्र सुवर्ण पाद द्विप च नवम रजतं शुभम च। त्रिसप्तदिक ताम्रपदं बलिष्ठम तूर्येष्टसुर्गेइतिलोहकष्टम

टीका--- अगर चंद्रमा लग्न में १ या लग्न से ६ या ११ हो तो सोने के पाये जानिए और २।४।६ हो तो चाँदी के पाये जानिए भीर ३। ७। १० हों तो ताँने के पाए बानिए।

### = मृत्युभाव फलम्

अस्पायुर्दिननाथस्य शत्री लग्नाधिपे यदि । समत्वे मध्यमायुः स्यान्मित्रेदीर्घायुरादिश्रीत ॥

टीका—जो लग्नेश नाम लग्न का स्वामी सर्य का शत्र हो तो अल्पायु ३२ वर्ष की उपर कहे और जो सूर्य से (सम) हो तो मध्यमायु ६४ वर्ष की उपर कहे और जो (भिन्न) हो तो पूर्ण आयु ६६ वर्ष की उपर कहना।

# ध धर्म भाव फलम्

धर्भेशोधर्मगेहस्यो धर्मवान् भाग्यवास्तथा । केन्द्रे पि च तदागेयोऽन्यत्रस्थे प्यशुभो भवेत् ॥

टीका धर्म स्थान का मालिक धर्म स्थान में हो वा केन्द्र १।४।७।१० इन स्थानों में पड़े तो धर्म बान व भाग्यवान हो और जयह पड़े तो अशुभ है।।

# १० कर्मभाव फलम्

कर्म शे लग्नगे वापि राजतुल्यो नरो भवेत । पितृसीरूपं विशेषण लच्मी: पूर्णा च जायते ॥

टीका कमेंश १० स्थान का मालिक लग्न में हो तो राजा के समान आवरण करने वाला मनुष्य हो. पिता को पूर्ण सुख हो और पन बहुत हो।

### ११ लाभाभव फलम्

लाभेशे लग्नगे वापि केन्द्रे वाष्ययवा भवेत ।

#### दिने दिनेपि लाम तु त्रिके हानिः प्रजायते ॥

टीका जो साम स्थान का मालिक लम्न में हो अथना केन्द्र १।४।७।१॰ में पडे तो दिन प्रतिदिंग लाम ही हो और जो ८।६।१२ हो लाम की हानि कहे।।

# १२ खर्चभाव देखना

### व्ययेशे च त्रिकस्थे वा सर्वासपद्यु तौनरः। केन्द्रे वाश्यथत्रिलाभे वा दरिद्री जायते धुवम।

टीका — जो बारवें स्थान का मालिक ६। ८। १२ पडे वो सम्पूर्ण सुल और केन्द्र १। ४। ७। दसवें पडे या ३। व्यारहवें पडे तो दिरद्री हो ये निश्चय जानो जिसके चन्द्रमा से श्रीर बारहवें कोई प्रह नहीं हो तो वो मनुष्य दिरद्री होता है।। यदि चन्द्रमा को बहस्पति देखता हो तो उसको दिरद्री।। योग नहीं कहना।

### प्रद्व वाहन चक्रम् ग्रद्ध शान्ति रत्न चक्रम्

| सूर्य । | च द्रमा | म गल। सूर्य   | चंद्रमा | म गल    |
|---------|---------|---------------|---------|---------|
|         | मृग     | मेढा। चुन्नी। | मीसो    | मूगा    |
| वुध     | गुरू    | श्क बुध       | गुड्य   | गुरू    |
| सिह्    | हाथी    | धोड़ा पन्ना   |         | होरा    |
| शनि     | बाहु    | केतु । शनि    | राह     | केतु    |
| बस      | बीठा    | नाका । नीलम   | लस्सन   | मरकतमणि |

बाहन सवारी को कहते हैं।।

इन चीजों के देने से ग्रह प्रसन्त हो जाते हैं।।

### अथभद्रा फल देखना

स्वर्गे भद्रा शभम कार्ये पाताले च धनागमम । मृत्युक्रोके यदा विच्टि सर्वकार्य विनाशिनी ॥

टीका जो स्वर्गलोक में मद्रा हो तो शुभ काम करे।। श्रीर पाताल की भद्र। से लाभ हो।। पृत्युलोक की भद्रा में सर्व कार्य का नाश होता है।।

यानत भद्रा जो पत्रं में लिखी रहती है तो जानो कि बीत गई जितनी घड़ी पल लिखो उतन ही घड़ी पल दिन चढ़े तक और जो उपरान्त भद्रा जितनी घड़ी पल लिखी हों उतनी घड़ी पल में २० घड़ी और जांड़े फिर जोड़ जितनी घड़ी पल मार्वे जब से सब घडी पल बंत जावें तो जानो कि भद्रा बीत गई।

### कन्या व पुत्र बतलोग

दम्पना पुत्र संयुक्ती द्विग्रणी चन्दुसंयुती । पंचमी कन्यकायुक्ती पच विश्वात श्रोधिती ॥ वामी पुत्रम (वजानीयाद दिख्ले कन्यकां तथा ।

टीका जो कोई बुक्ते कि मरे कितने लडके और लडकी हैं तो स्त्री रूप यानी दो में जितन पुत्र हों मिस्तादें किर दुगने करके एक और मिलावें किर पाँच का गुका करके कन्या भी मिलादे किर २५ घटा दें शेष जो बचे उनमें बाई तरफ का जोड है वो तो पुत्र और दाहिनी तरफ की कन्या जानना चाहिए। श्री पहले मरे या पुरुष यह देखना भ चराणि द्विगुणिनानि मःत्रा च चतुर्णेणा। एकीकृत्य त्रिभिभक्त रोष द्वेयं च लच्चणम् ॥ एकं च पुरुषं इन्ति द्वितीयं नारी तथैव च। शून्यं च पुरुषं द्वेयं च अश्नश्य लच्चणम् ॥

टीका स्त्री पुरुष के नाम के श्रद्धर गिनकर दुगने करे और मात्रा चागुनी करके उन सब को एक जगह मिलावे फिर तीन का भाग दे एक बचे ता पुरुष मरे दो बचे तो स्त्रा मरे और शून्य बचे तो भा पुरुष मरे।।

जोवतं की क्एडको ह या मरे की

जन्मक प्रश्नोकरन्त्राह्युक्त लग्नशगुराय रन्त्र । शभक्तं विषय जीवितस्य व समे व मृत्युवादिशत्॥

टीका—जन्म लग्न क अ क प्रश्न के अंक और जन्म लग्न से आठवें म्थान क अङ्क एक जगह कार जन्म लग्नेश के साथ गुणा करें और अष्टवेश का माग दे जा विषम १ । ३ । ४ वर्षे तो जावते की आर सम ४, ४. ५ वर्ष हो मरे हुए की कुंडली जाननी ॥

# संक्रान्त पुराय काल फलम्

संक्रोतिकालादुमयत्र नाइकाः पुर्या मताः पाडश षोडशाष्णानाः । निस्तियलाऽवीत्परत्र घडकमे पूर्वा पुपरा द्वान्त न वीमागयः ॥ टीका—संक्रांति के पहिले भीर पीछे १६ घड़ी पुष्य काल माना बागा है।। आधी रात पहिले बैठी हो तो दिन के तीसरे माग में पुष्य काल मानना ।। और आधी रात के बाद अकें तो दूसरे दिन के पूंभाग पहिले सबेरे अगले दिन मानें और ठीक आधी रात बेंडे तो दोनों दिन मानना चाहिए।।

### त्रिशतिः कर्कटेनाडया मकरस्य दशाधिकाः । तुजामेषस्य विशास्यात् शेषाः षोडश षाडशा।

कर्क की संक्रांति का ३० बड़ी पुण्य काल होता है।। श्रीर मकर संक्रांति का ४० वड़ी पुण्य काल भाना जाता है।। तुला मेष की संक्रांति का २० घड़ी पुण्य काल भाना जाता है।। श्रीर राशिया की जो संक्रांति रही उनका १६ घड़ी पहिले या पीछे पुण्य काल बानो।

### आदि मध्य अन्त्य भोगनी चक्रम्

| २  | 2 | 5 | K  | इन राशियों क रुकाँति बादि मोगनी है।   |
|----|---|---|----|---------------------------------------|
| 8  | 0 | 0 | 0  | इन राशियों क सक्षिति मध्य भोगनी है।   |
| _  |   |   | -  | ११   १२   इन जानयों को सत्य भोगनी है। |
| \$ | Ę | 3 | १० | ११।१० का जाना का संस्थ नावना है।      |

यायुत्तरा पुरायतमा मयो हा सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा । पूर्वा तु योक्ता यदि स विभाते साप्युत्तरा रात्रि-निशीथिनी स्यात् ॥१॥ इ वोङ् निशीथे यदि संक्रमः स्यात्पूर्वे निष्ट पुरायं परतः ५रेन्डि ॥ टीका-जो मंत्राँति अन्त भोगनी चक्र में लिखी हैं, वो मायंकाल में अर्के तो आदि भोगनी हो जाती है और जो आदि भोगनी हो जाती है और जो आदि भोगनी लिखी है वो प्रातःकाल में अर्के तो वो अन्त भोगनी हो जाती है और जो आधी रात में पहले अर्के तो वो आदि भोगनी उसका पुण्यकाल पहले दिन ॥ आधी रात के पीछे अर्के तो अन्त भोगनी अगले दिन जानो । अर्के नाम वं ठने का है ॥

# अथ संक्रांति महूर्ति भेद

मंत्रान्ती मुद्दि भेद वर वनयमे बारणे सार्परीद्रे एषा पंचेन्दुलजा गुरुकरणतृभे नाग्निदस्य च सीम्ये। त्वाष्ट्रमैत्रे च मूले अतिवश्वयुप त्रीणि पूर्वा खरामे ब्राह्म शद्दित्य दृददेव भवति शर्कता दृत्तरा त्रीणि ऋत्वम । बाणवेदैः समर्थ स्थान्मध्यस्थ व्योगरामयोः। मुत्रो पञ्चदशे थाने दुभिन्नं च नजायते॥

टीका आद्रा, म्वाति मरणी. शतामपा. रलेषा. ज्येष्ठा जो इन नचत्रों में संक्रांति व ठ तो १५ मुहुनी जानो प्रजा में दुभिन्न पहे पुष्प, हस्त, मधा, कृतिका, श्राश्त्रनों. मुगशिरा, चित्रा, श्रवुराधां, श्रवम, मृल, वानष्ठा, रेवती, तीनों पूर्ण इन नचत्रों में अर्के तो २० महुनी जाना इसका मल साधारण है। रोहिणी, पुनर्वसु,विशाखा तीनों उत्तर इन नचत्रों में अर्के तो ४५ मुहुनी जानो इसका फल बहुत उत्तम और श्रेष्ठ हैं॥ पञ्चद्वयद्वि कृताष्ठ तामरतभू यामादि घठ्यःशराः। विष्टे राश्यसमदग बेन्द्र रसरामाद्रयाविश्ववाणाव्धिषु। योम्येष्वन्त्यघटो त्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासर। विष्टिस्तिय्य पराद्धं जा शुभकरं। रात्रीतु द्ववद्धं जा

### भद्रा के मुख एच्ब देखने का चक

|       | , ,        | •  |       |     |     |     |     |      |
|-------|------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| विथि  | 00         | 04 | 88    | 3.8 | Dŧ  | 00  | १०  |      |
| 921   | Oχ         | ०२ | 190   | 5 g | 05  | 03  | 08  | 08   |
| -     | _          | _  | -     | -   | -   |     | _   |      |
| आदि   | आ.         | आ. | व्या. | मा. | आ.  | आ.  | 81. | ्या- |
| घ.पु. | οχ         | οχ | οч    | σX  | οχ  | OR  | οъ  | ОХ   |
| uerr  | 0=         | 08 | ۰-    | 03  | Oto | 03  | 04  | 08   |
| _     |            | _  | _     | _   | -   | _   |     | _    |
| अन्त  | <b>#</b> 0 | अं | अ.    | a . | अ.  | झं, | अं. | ₹.   |
| घ पु. | Cŧ         | 69 | 9     | 03  | 03  | 0\$ | 03  | 01   |

भड़ों के मुख की चड़ा त्याज्य श्रीर पुष्क की शुभ काम में लान है। नोट-प्रहुद की गणना तिथि के आरम्भ से करनी चाहिये।

### अथ संक्रांति समय फलम्

सूर्योदय विपत्तिर्जगतां मध्यान्हे सकतशस्य विनाश-कारिणी : अस्तंगते फल तृप्तं च सोस्यं सुभिन्नं मंजुलं निशिवाद रात्रो ॥

टीका-जो सुर्य निकलं पै संकान्ति बैंडे तो प्रजा को भारी श्रीर दोपहर में बैंडे तो नाश के करने वाली हो। सुर्ये छिपे पैं बैंडे तो राजा को श्रशुभ हो।। जं ात्रि में बैंडे शुभदायक जाननी चाहिये॥ इति जातक प्रकहराम ॥१॥

#### बिवाह प्रकरण

#### माषा टीका माग द्सरा

#### अथ सगाई का मुहूर्त

भरणीदेवोऽथवा कन्यकासहोदरः शुभदिने गीत वाद्यादिनिः संयुक्तः । बरवृति वस्त्रयज्ञोपवीतादिना भुवयुत् वैन्हिपूर्वात्रये अर्चयेत् ॥

टीका—पुरोहिन या ब्राह्मण या कन्या का छोटा भाई या बड़ा भाई शुभ दिन वर का वर्ण करे यानी तिला करे। वस्त्र यज्ञोपवीत श्रादि लेकर गाजे वाजे के साथ रोहिणी ीनों उत्तरा कृतिका तीनों पूर्वा ये नत्त्र श्रीर शुभ वार चन्द्रमा. बुध, शुक्र, गुरु होने चाहिये परन्तु सगाई के पहले दोनों ठेवे वर कन्या के मिला लेने चाहिए को नहीं मिलाते हैं उनको चाहिए कि विवाह से सुकाने में या टेवे न दे वर कन्या के नाम से सुकावं या जन्म से सुकावं या दोनों नाम बोलते हों या दोनों नाम जन्म के हों तो शुभ हैं।

### जनमपत्र मिलाने में जो जो गुण चाहिये मो लिखते हैं

वर्णो वश्यं तथा तारा यो निश्च ग्रहमैत्रकं । गणमें त्रं भक्तटं च नाढी चैते गुणाधिकाः ॥ टीका—वर्णं, वश्य. तारा, योनि, ग्रह, मत्रीः गण मैत्री भक्तट नाड़ी ये मिलाने चाहिए ॥

### अय विवाह सुभानो

दैवज्ञं प्रजयेत्पृर्वम फलं ताम्बूलं गृहाते । विप्राय भेटकं दद्यादिवाहे प्रश्न कारयेत् ॥

टीका-कन्या का पिता या कन्या का माई जिय विवाद करना चाह तो पहले पंडित के पाय जावें, नारियल, या सुपारी, पान. फूल, चावल, दिवाणा बाह्मण की भेटकर तब प्रश्न करें तो वो विवाह शुभदायक होता है।।

त्राविदाय यजुरेदि: सामवेदो हाथर्जाण:।

ब्राह्मशाक्यं सदा कित्यं हन्यन्त्रां तव शास्रवः॥

टीका—चारों वेदों का यही मिहाँत है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम्हारं शत्र्यों का नाश हो॥

विश्राहे सर्वभागत्ये यात्रायां गृहगोवरे। जन्मराशिष्ट्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत॥ टीका-विश्राह में बीर शुभ काम में यात्रा में वर बनाने में प्रतिष्ठा में गोचर ग्रह देखने में भीर जितने श्रुम काम हैं सब में जन्मराशि प्रधान है।

देशे ग्रांमे पुद्धे सेवायां व्यवहारके।
नाम राशि प्रधानत्वं जन्म राशि न वितयेत।
टीका-देश गाँग घर के विषय में नौकरी और व्यापार के विषय
में नाम राशि से देखे जन्म से नहीं।

जन्मभं जन्मधिष्णयेन नाम धिष्णयेन मामभम् । व्यत्ययेन यदा योज्यं दम्पव्योर्निधनप्रदम् ॥

टीका वर का जन्म नवत्र हो तो कन्या का भी जन्म का नवत्र हो या दोनों का बोलता नाम हो ! एक का जन्म का एक का बोलता हो तो अध्यम होता है ।

जनमग्रे जनमभे च न च जनमदिनेपि च। ज्येष्ठे न ज्येष्ठ गर्भस्य विवाह कारयेत स्वचित।

टीका-जन्म का मास जन्म का दिन जन्म का नचत्र प्रथम गर्भ बाले का उत्पत्ति का विवाह ज्ये दि में वर्जित है।

#### ज्येष्ठ विचार देखना

न कन्यावरयोज्येष्ठे ज्येष्ठयाः पाणिपीडनम् । द्वयोरेकतरे ज्यष्ठे न ज्येष्ठो दोषभावद्देत ॥

टीका—जो वर कन्या दोनों प्रथम गर्भ के हों तो ज्येष्ठ के महीने में न्याह नहीं करे और जो एक जेठा हो तो विवाह करने में इस दोष नहीं जेठा उसे कहते हैं जो पहिले पैदा हुआ हो यानी तीन ज्येष्ठ नहीं भिलने चाहिए।

मिंहे गुरौ गते कार्यो न विवाहः कदावन । मे पस्थिते दिंशनाथे सिंहेज्ये च शुभपदः ॥

टीका -िह की बृहस्पति में विवाह न करे भेष के सूर्य में सिंह की बृहस्पति हो तो विवाह करने में कुछ दोष नहीं होता है।

## विवाह के नचत्र देखना

रोित्यपुत्तर रेवत् । मूलं स्वातिमृगो स्था । सनुग था च हस्तश्च िवाते नङ्गलपदाः । दीका—ादिणी, तीनी उत्तम रेवती, मूल, स्वाति, सुगशिरा मवा. अनुराधा, हस्त. ये स्थापद नज्ञच विवाह के तें ॥

### विवाह के साम देखना

माधे वनकती अन्या फान्याने सुभवा अवेत्। वैभाग्ने र नवा स्थेष्ठे पत्युगत्यन्त तल्लाना ॥

टीका माध के सदीने में विश्वह को तो कल्या धनवती हा फालगुत में मीयाम्यवरी बेनास्य के तथा ल्येष्ठ में विवाह होय तो पति को प्यारी हा ।

सामीर्शिष्ट्रवे त्यांका स्वार्थ्य स्थाप्त्र स्वितः । मामीर्शिष्ट्रवे त्यांका स्वार्थ केश्व संविताः ।

ठीका-अध्याह में जित्राह करें तो कुल का बृद्धि हो, और महीने जिवाह में वर्जित हैं, आगेशित के महीय की भी कोई कोई आचार्य शुभ कहते हैं।

# बिबाह में तिथि बार नचत्र बर्जित

अमावस्या च रिक्ता च गारबेला च जन्मभम्। गरहन्तं क्रुरवाराश्व बर्जनीयाः प्रयत्नतः॥

टीको — अमावस्या और रिक्ता विथि, ४, ६, १ बार बोला और जन्म का नच्चत्र और क्रूर बार, रवि, शनि, मञ्जल और गंडांत नचत्र ये विवाह में बर्जित हैं।

#### विवाह बर्जित योग देखना

भद्राकर्कटयोग च यिथ्यंतं यमभंटकस् । दग्धा तिथिं च भातं चक्किकि च विवर्गवेत ॥

टीका—भद्रा, कर्कट, योग और तिथि के अन्त की २ घड़ी यमधन्टक योग दम्धाविधि, और नक्षत्र के अन्त की ३ घड़ी और कुलिक योग, ये विवाह में विजित हैं।

#### मांसातादि देखना

भासान्ते दिनमंकन्य िश्यन्तं घटिकाद्वयम् । घटिकार्ग त्रयं भानते विवादे परिवर्जयेत ॥

शिका—मासान्त किंदिये संक्रान्ति के अन्त का एक दिन तिथ्यन्त किंदिए तिथि के अन्त की दो घड़ी, भाँत किंदिए नचत्र के अन्त की ३ घड़ी ये बिवाह में विजित हैं।

मासानते म्रियते कन्या तिथ्यन्ते स्यादवृत्रिणी। नचात्रानते च वैधव्यं विष्ठो मृत्युद्धंथर्भवेत॥ टीका महीने के अंत में कन्यःदार करे तो कन्या की मृत्यु हो निश्च के अंत में कन्यादान करे तो अपुत्रशी हो नश्चन्न के अंत में विवाह होंय तो विश्वना हो मद्रा में विवाह हो तो वर कन्या दोनों की मृत्यु हो सो यत्न कर विचारिए।

### विवाह में किस २ का वल देखना

वरस्य भास्कर छलं कन्यायाश्च गुरोव लम् ।

ह्रयोचद्रवलं ग्राह्यं विवाहे नान्यथा भवेत ॥

टीका-वर को छर्यं का बल देखे; कन्या को बहस्पित का बिल
देखे, वर कन्या दोनों को चंद्रमा का बल देखे।

अष्टमे च चतुर्थे च द्वादशे च दिवाकरे। विवाहितो बरो मृत्युं प्राप्नोत्यत्र न संशयः॥

टीका — जो वर की राशि से सूर्य ४। 二। १० हो तो विवाह न करें जो करें तो वर की मृत्यु हो इससे फूंठ नहीं है।

जनमन्यथ द्वितीये वा पंचमे सप्तमेषि वा। नवमे च दिवानाथे पूज्या पाणिपीनम्॥

टीका--जो बर की राशि से सूर्य १।२।४।७। ६ हो तो पूजा का विवाह होता है। सूर्य का जप दान पूजादिक करने से विवाह शुभ होता है।

एक। दश तृतीये वा षष्ठे वा दशमेपिवा। वरस्य शुभदो नित्यं विवाहे दिननायकः ॥ टीका--जो वर की राशि से ११।३।६। १० सूर्यं हो तो शुभदायक भौर कल्याण का करने वाला होता है।

### सुर्य वल चक्रम्

| 5        | ×  | <b>१</b> २ | सूर्य | बशुम होता है। |
|----------|----|------------|-------|---------------|
| <b>१</b> | ?  | ¥          | •     | ६ पूजाका      |
| 2.6      | \$ | Ę          | 80    | शुभ होता है   |

### गुरू बल देखना

अष्टमे द्वादशे वापि चतुर्थे वा वृहस्पतौ । पूजा तत्र न कर्नव्या दिवाहे प्रणनाशकः ॥

टीका-कन्या की राशि से बृहस्यति ४। = । १२ हो तो अशुभ होती है: प्राश्चात के करने वाली है।

षष्ठे जन्मनि देवेज्ये तृतीये दशमेपि वा।
भूरिपृजापुजितः स्यत्कन्यायाः शुभकारकः ॥

टीका जो कन्या की राशि से बृहस्पति ६ । १ । ३ । १° होय तो बहुत सी पूजा दान जप आदि करने से शुभ होता है।।

एकादशे द्वितीये वा पञ्चमे सप्तमेपि वा। नवमे च सुराचार्ये कन्यायाः शुभकार्कः॥

टीका - जो कन्या की राशि से बहस्पति ११।२। ४। ७ ६ कन्या को निवाह में शुभदायक होता है।

#### गुरू बल चक्म

|        |   |    |             |      | ~            |
|--------|---|----|-------------|------|--------------|
| ११     | 2 | ¥  | U           | 3    | शुभ होता है  |
| Ę      | * | 3  | ₹0          | गुरु | पृजाका है    |
| -<br>¥ | α | 65 | <b>इ</b> हस | पति  | अशुभ होता है |

#### उच्चादि गुरूफलम्

स्वाच्चे स्वभे स्वभैत्रेश स्वांशेवगींत्तमे पि वा। रिस्फाष्ठतृयं गोपोष्टो नीचारिस्थः शुभोप्यसत्॥

टीका — जो उच्च का बृहस्पति हों या अपने घर का हो या वर्गोत्तम का हो या मित्र के घर का हो या अपने नवाँशक में हो तो ४, ८. १२ इनमें भी दोष नहीं माना जाता।

> भववापकुलीरस्थो जीवावाप्य शुभोवरः। अतिशोभनतां योति विवाहोपनयादिषुः॥

टीका -पीन, थन, कर्क बो इन राशि का बृहस्पति अशुभ भी हो तो भी शुभ जानना निवाह और यज्ञोपवीत में ॥

### कन्यों की संज्ञा देखना

अध्वर्षा भवेद् कन्या गौरो नववर्षा च रोहिणीं। दशवर्षा भवेत् कन्या अत अर्घ्व रजस्वला ।। टीका च्याठ वर्ष तक कन्या की गौरी संज्ञा जानो। नव वर्ष तक रोहिणो सज्ञा। दश वर्ष में कन्या संज्ञा जानो इसके उपरान्त स्रज्ञा तान हमें पंज्ञा नानो।

### रजस्वलो दोष देखना

सं प्राप्तेकादशे वर्षं कन्या या ना विवाहिता। मासे मासे पिता आता तस्य पिवति शोणितम्॥

टीका—जो म्यारहवे वर्ष कन्या का विश्वाह नहीं हो तो महीने महीने प्रति को रजम्बला हो उसके दोष का भागी पिता और बड़ा भाई होता है।

द्वादशैकांशे वर्षे तस्याः शुद्धिर्न जायते । पूजाभिः शक्कनौषि तस्वया लग्नं प्रदापतत् ॥

जो ग्यारह बारह वर्ष की कन्या होय श्रीर बृहस्पति भी अञ्जा न हो तो लग्न ही विचार पूजा दान करके विवाह करदे ॥

> माता चैव पिता चैव ज्येष्ठभा तथैव च। त्रयश्च नरकं यांति द्रष्ठवा कन्यां रजस्वसाय॥

टीका-जो रजस्वला कन्या को माता. पिता, बड़ा भाई देखें तो नरक के अधिकारी होते हैं।

गुर्विन्द्रकंवचा गौरीं गुविन्दुबल रोहिखी। रवीदुगलजा कन्या पोढा लग्नबला स्मृता॥

टींका-गौरी जो है उसकी बृहस्पति चन्द्रमा सूर्य तीनों का बल देखे तो शुभ है। रारिया को गुरु और चन्द्रमा का बल देखे, कन्या को सूर्य भौर चंद्रमा का बल देखे, भौढा नाम ११ गर्प की या इससे ऊपर को ल'न बल ही विचार के विवाह करदे।

गौरी ददन्नागलोके वैकुणठे रोहिणी दहेत्।

कन्यां ददनमृत्युलोके रौरशं तु रजस्वलाम् ॥

टीका - गौर का दान करे तो पाताल लोक में सुख पाने रोहिली का दान करे तो न केंठ लोक में सुख पाने कन्या का दान करे तो मृत्यु लोक में सुख प्राप्त हो और रजस्वला का दान करे तो नक में पढ़े।

जीवो जावप्रदामा च द्रव्यदाता च चंद्रमा। तेजोदाता भवेत्सूर्यो भूमिदाता महीसुतः॥ जीवहीना मृता कन्या सूर्य हीनो मृतो बरः। चंदे हीने गता लच्मीः स्थानहानिःकुजिम्बना॥

टीका - बृहस्पित जीव के दाता हैं चंद्रमा धन के हदाता हैं सूर्य तेज के दाता हैं मक्कल भूमि के दाता हैं। बृहस्पित हीन होय तो कन्या की मौत हो। सूर्य हीन होय तो वर की मौत हो। चंद्रमा हीन होय तो लक्ष्मी की हानि हो। मक्कल हीन होय तो वर की हानि करे।

### दशा दोष देखना लिखते

खता पःता युतिर्वेधो यामित्रं बुधपंचकम् । एकार्गेलोपग्रही च क्रांतिसाम्यं निगद्यत् ॥ दग्धातिथिश्वविश या दशा दोषा महाबला । एतादीषान् परित्यज्य लग्न सशोधयद बुधः ॥

टीका - अब दस दोष कहते हैं १ वाता, २ पता, ३ युतिः ४ वेध, ४ जामित्र, ६ बुध, पंचक. ७ एकार्गल, ८ उपग्रह, क्रांतिसाम्य, १० दम्धितिथि, ये दस दोष विवाह में बलवान हैं
 इनसे बचाय के लग्न साधना चाहिए।

#### दशा दोष माननां

लत्ता मालवके देशे पातंच कुरुजांगले। एकार्गलं च काश्मीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेते॥

टीका - लक्षा दोष जालव देश में माना जाता है, पात दोष कुरु जाँगज देश में एकार्गल दोष काश्मीर देश में माना जाता है, और वेध दोष सब जगह मानना चाहिए।

यामित्रं वामरे देशे युतिदोषो कलि के । उपब्रहं व कैलाशे दग्धा विदरुमदेश के ॥

टीका - या मित्र असर देश में माना जाता है. युति दोष कलिंग देश में पपग्रह दोष कैलाश देश में माना जाता है। दम्भ दोष विद्रुप देश में माना जाता हैं। और ३ दोष सब जगह मानने चाहिए।

बेख. बुध पंचक. द'धितिधि. कांतिसाम्य. युति वे ६ दोष जहर देखने चाहिए और दोप और २ देश में माने जाते हैं।

### अथ यति दोष देखना

यत्र गृहे भवेन्वन्द्री श्हस्तत्र यदा भवेत । युतिदोषस्तदा द्वेयो बिना शुक्रं शुभाशुभम ॥ टीका - जिस नवत्र का चंद्रमा हो और उसी नवत्र पर भौर कोई प्रह होय तो युति दोण होता है परनत शुक्र बिना शुक्र संयुक्त हो तो शुभ, अन्यत्र अशुभ होता है।

### युति दोष फलम्

रविशा संयुती इानिभौभिन निधन शशी।
करोति मूलनाशं च महकेतुशनिश्चरें:॥
टांका नो वर्ष चंद्रमा के मात्र हो तो हानि करे भौम होय तो
मृत्यु करे और राहु कंतु शनिश्चर होंय तो मृल नाश करे।
वर्गीत्तमगतश्चनद्रः स्वोच्चे वः मित्रराशिगः।
युत्तदोषस्च न अवेदम्यत्योः श्रोयसी सदा॥

उत्तर्भित्व न लेक्स्पत्याः श्राप्ताः सद्। । टीका — जो चंदमा बर्गोत्तम का हो अथवा उच्च को हो या मित्र राशि का हो तो पृति दोष का नाश करें। स्त्री पुरुष दोनों सुखी रहें।

### अथावेद दोष देखनो

एक रेखाम्थितिबंधा दिननाथादिभिष्ठं है। विवाहे तत्र मासन्तु न जीवति कदाचन् ॥

टीका- विस नक्षत्र का लग्न ही और उसी नक्षत्र की रेखा से को नक्षत्र विधा हो और उसी नक्षत्र पर सुधे आदि कोई ग्रह होय तो उसको वेब काहए जियाह के एक महीने पीछे मृत्यु करें।

अश्विनी पूर्वफाल्गुगया भरणी वानुराधया। अभिजिल्लापि रोहिगया कृतिका च विशास्त्रयः॥ मृगश्रोत्तरपाढेन पूर्वापाढ़ा तथाई या । पुनर्वसुश्र मूलेन तथा पुष्पश्च ज्यष्ठया । धनिष्ठया तथा रलेषा मधाप श्रवणेन च ॥ रेवत्युत्तरफारगुन्था इस्त्रेनोत्तरभाद्रपात् । स्वात्याशतिभषाविद्धा चित्रया पूर्वभाद्रपात् । विद्धान्येतान नामानि विवाहे भानिकोविदः ।

टीका अश्विनी से और पूर्वाशान्युक्षी से एक रेखा है। ऐसे जो दोनों ठौर एक रखा हो तो बेध कहिये ऐसे श्रद्धाईस नचन्न को जानिये। ये वेध चिशाला चक्र में समऋते।

#### बेध चक्रम्

#### वेध फलम्



रविवैधेव वैध यं कुज वेधेकृतचयम । बुध वेधे भवेद्वं ध्योध्रवज्या गुरु वेधतः । अयुत्रांध्रुक्रबेवेव सौरेचन्द्रे चदुः खिता
परपुरुषातारादोः केतीः
व्यक्षवनीरणी ।

टीका जो सूर्य का वंध लगे तो विधवा हो, मझल का वंध लगे ता कुलत्रय होय बुध का लगे तो वन्ध्या होय, गुरु का वंध लगे तो सन्यासिनी हो शुक्र का वंध लगे तो पुन न हो, शनिश्चर चन्द्रमा का वंध लगे तो दुखी हो, गहु का वंध लगे तो हर पुरुष गामिनी हो. केतु का बेध लगे तो अपनी इच्छानुसार चल्लने वाली हो।

शिनराहुकुजादित्या यदाजनमर्चासंस्थिताः । विवाहिता च यो कन्या सा कन्या विश्ववा भवेत् ॥ टीका शिन. राहु, भौम सर्थ इनमें से कोई ग्रह निवाह समय में जन्म नज्जत्र पर होय तो कन्या विश्ववा होय ॥

#### अथ यामित्र दोष विचार

चतुर्दशं च नचत्रं यामित्रं लग्नभास्मृतम्। शुभयुक्तं तदिन्छंति पापयुक्तं च वर्जयेत्॥

टीका चो लग्न के नत्तत्र से चीदहवें नत्तत्र पर कोई ग्रह होय तो यामित्र दोष होता हैं जो सोम्य ग्रह हो तो शुभदायक है। भीर पाप ग्रह होय तो विजित करे।।

### यामित्र फलम्

चन्द्राश्चाद्रम् गुर्जीवं यामित्रे शुभकारकाः। स्वर्भानुनदारा याग्त्रि न शुभप्रदाः॥

टीका-जो चन्द्रमा, बुध, इस्पति, और शुक्र, ग्रह जन्म क नचत्र से चीदहवं या मित्र पे हो। तो सुमदायक है। और जो शनि राह्, तथा सूर्य, भीम चीदहवे या मित्र पे हो तो असुभ होता है।

> चन्द्राद्वालग्नतो वाणि प्रद्या वर्ज्याश्च सप्तमे । तयरिथता प्रहनुन व्याधिवेधव्यकारकाः ॥

टीका चन्द्रमा वां विवाह लग्न की राशि से सातवे कोई ग्रह होय तो व्याधि और वेघव्य करे।

#### अय मृत्य पंचक देखन।

भामीतिथिमीस दशाष्ट्रवेदाः १५। १२। १०। = ४ संकातितोयात दिनैश्चयोज्याः प्रदेविभक्तायदि पंचशेषो रोगस्तथाग्नितं पचौरमृत्यु। ६=

टीका—अब पंचक देखना कहते हैं विधि कहिये १९ मास कहिए १२ दश १० अष्ट = बेद ४ संक्रांति के जें दिन गये हों विनकों मिला करके ६ का भाग दे जो ४ बचे तो पंचक जानिए ऐसे ही पांचों अङ्क विचार के देखे १४ जोड़ के ६ का भाग देकर ४ बचे तो रोग। १२ जोड़ के नी का भाग देकर ४ बचे तो अग्नि पंचम। दस जोड़ के नौ का भाग देकर पांच बचे तो राजपंचक। = जोड़ के नौ का भाग देकर पांच बचे तो चीर षंचक। ४ जोड़ के नौ का भाग देकर ४ बचे तो मृत्यु पंचक जानना चाहिए।

### पंचक देखने की दूसरी रीति

१, दस, १६, २८ इनमें मौत पंचक होता है।।
संक्रांति के जे दिन गए हा उनको गिन के उसमें ४ और
जोड़ दे फिर उसमें नौ का माग दे ४ बचे तो मौत हंचक
जानिए: जैसे संक्रांति का एक दिन गया उसमें चार और जोड़
दे तो ४ हा गयं तो मौत पंचक जानिए और दस आसा गये
हों तो उसमें ४ और जोड़े १४ हुए उसमें नौ का भाग दिया तो
४ बचे मौत पंचक जानो जो १६ दिन गये ४ और जोड़े २३

हुए उसमें ६ का माग दिया नी दूनी १८। ५ वने मृत्यु पंचक जानो जो २८ आ श गये ४ और जोड़े ३२ हुए ६ का भाग दिया नौ तो २७ गए ५ वने मृत्यु पंचक जानो। रोग पंचक अगग हों तो १५ और जोड़कर का माग दे ५ वने तो रोग पंचक अगग पंचक देखना हो तो १२ जोडे राजपंचक देखना हो तो १ बोड़ कर नौ का भागदे और पंचक देखना हो तो ८ बोड़कर नौका भाग दे। मृत्यु पंचक देखना हो तो ४ जोड़कर ह का भाग दे।

पके मृत्युद्ध योर्वन्हि अतुर्थेराजप नक्ष । षष्ठे चौर अप्टमें रोयं बाणमेवं विचारतेत् ॥१

टीका—संक्राँति का एक श्रंश जाने पर मृत्युवास होता है दूसरे पर श्राम्क । चौथे पर राज । छठे पर चोर श्राठवे पर रोग होता है ।।

पंचक चक्म

| बीग                   | अग्नि       | राका    | चोच    | <b>मृ</b> त्यु | भवागा |  |
|-----------------------|-------------|---------|--------|----------------|-------|--|
| सूर्य                 | मङ्गल       | शनिश्चर | যুক    | बुध            | वार   |  |
| रात्रि                | दिन         | दिन     | रात्रि | संध्या         | समय   |  |
| ष्ठपंनयन<br>यज्ञोपवात | घर<br>बनाना | राजसेवा | यात्रा | विवाह          | विदत  |  |

पंचक वर्जित देखनो

यद्यर्कवारं किल रोगपंचकं सोमं चोर्राज्यं खितिजे च निह । सौरे च मृत्युधिषणे च चौरोविवाह काले परिवर्जनीया: ॥ टींका-रविवार को जो रोग पंचक लगे और सोमवार को राज पंचक। सोमवार को अग्नि पंचक श्रानिश्वर को मृत्यु पंचक मृशु को चोर पंचक वे विवाह में विश्वत हैं।

रोगं नोरं त्यजेद्रात्रौ दिवाराज्याग्निपंत्रकस्। उभयोः सन्ध्योमृत्युरन्यकाले न निन्दितः॥

टीका-रोग, चोर, प'चक रात्रि को अधुम है और राज्य अग्नि प'चक दिन में विजेत है दोनों की सन्धि में मृत्यु प'चक निन्दित है और समय विजेत नहीं है।

## कृतिसाम्य देखना

उद्धितमृरितरस्रो मध्ये मींनम् लिखेद्बुधः।
सूर्यावचन्द्रयसो दृष्टी क्रांतिसाम्यं निगद्यते॥
मीनः कन्यक्या वुक्तो मेष सिंदे न सङ्गतः।
मकरेणकृषः क्रांतिश्वापापि मिथनेन च॥
कर्कण कृश्विको विद्धा वेधश्व खुलकुम्भयोः।
कान्तिसाम्ये कृतोद्वादो न जीगति कदाचन॥

टीका — काँति साम्य देखने की ये रीति है कि सूर्य चन्द्रमा एक रेखा पर हों तो उसे काँति साम्य कहते हैं जैसे भीन राशि का तो सूर्य है और कन्या का चन्द्रमा हो तो काँतिसाम्य होता है। मीन के सूर्य में जिस दिन कन्या के चन्द्रमा हों तो उसी रोज बति साम्य होगा और कन्या के सूर्य में मीन के चन्द्रमा हो तो भी क्रांतिसाम्य होगा। ऐसे ही १२ राशियों को इस नीचे के चक्र में समक्ष लेना चाहिए।

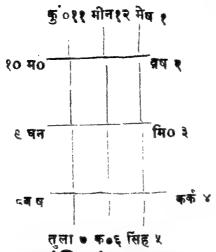

### कांतिसांम्य चक्म

|       | •     | ४ सूर्य       | ३ सूर्य ११० सूर | ř 1 | १ सूय े |
|-------|-------|---------------|-----------------|-----|---------|
| ६ चं० |       | दच <b>ं</b> । | ह्वं ।   २वं    | )   | २ च 0   |
| कांति | कांति | कांति ।       | कांति   कांति   | 1   | कांति   |

### कान्तिसाम्य मजम्

कांतिसाम्ये च कन्याया यदि पाणिमृहो भवेत्। कन्या बेधच्यता याति ईशस्य दुहिता यदि।। टीका जो ब्रांति साम्य में विवाह हो तो महादेव जी की कन्या हो तो भी विधवा हो।

### दग्धातिथि देखनो

मीने चापे द्वतीया च चतुर्थी वृषकुम्भयेः । मेषकर्कयौ पष्टी कन्या युग्मेषु चाष्टमी ॥ दशमी व्रस्विके सिंहे द्वादसी मकरे तुले । प्तास्तुतिथयोदग्धाः शुभे कमं णि वर्जिताः ॥ यः कस्वित्तिथयोदग्धा मुनिभि कथितास्फुटा। तिथिदगधा कृष्ण पचे शुक्लेचन्द्रेणरचिति॥ दग्धा तिथि चक्म

| मीन के<br>सूय में  | क्रव र | सूय <b>ं में</b> | मेष सूर्य  | में कन्यः सूर्यमें | <b>पृ</b> दिचक | मकर | सूर्य         |
|--------------------|--------|------------------|------------|--------------------|----------------|-----|---------------|
| धन के<br>सूर्य में | कुम्भ  | सूर्य में        | कर्क सूर्य | में भिथुनसूर्य में | सिंह           | सिह | सूर्य         |
| *                  | -      | ¥                | Ę          | 9                  | 80             | १२  | दग्धा<br>तिथि |

ये द<sup>ा</sup>घा तिथि शुभ काम में विजित है इन्हें त्याग दे। यह दगघातिथि कृष्णपञ्च में विजित हैं। सुक्ल पञ्च में सुभ है। ऐसा कोई सुनि कहते हैं।

### लग्न शुद्धि देखना

केंद्रे सप्तभहीने च द्वित्रिकोणे शभाशुभम् । धने शुभप्रदस्वन्द्रः पापः षष्टेच शोभना ॥ तृतीयैकादशे सर्वे सौम्या पाप फलप्रदा । ते सर्वे सप्तमस्थाने मृत्युदा वरकन्यायोः ॥

टीका-केन्द्र स्थान कहिए ।,, ४, ७; १० त्रिकॉंग ४, ६ जो इन स्थानों में सुभ ग्रह होय तो श्रेष्ठ है और २ स्थान चन्द्रमा सुभ होता है औह ६ स्थान पापग्रह सुभ होते हैं भौर ३, ११ स्थान सब १ ह सुभ होते हैं और सातवें स्थान सब ग्रह श्रशुभ होते हैं। और शुक्ल पद्ध की पंचमी से कृष्य पद्ध की पंचमी पर्यन्त तक का चन्द्रमा श्रष्ट है बिल होता है और कृष्य पद्ध की छट से ३० श्रमावस तक का चन्द्रता श्रशुभ होता है।

### यहों का फल देखना

शिनिः सूर्यस्य लग्नेस्ते चन्द्रो लग्नेष्ठमें रिपो । कुजो लग्नेऽष्ट चास्ते शुक्रद्यूनेष्ठमेरिपो ॥ गुरुः मृत्यो सेहिकेयो लग्ने तुर्ये च सन्तमे । बुधाऽष्टमे च यामित्रे विवाहे प्राननाशकः ॥ कर्योरतर् लग्नं चन्द्रम च परिवर्जे येत् । वरं इन्ति श्रुवग्नं शीतर्शमश्च कन्यकाम् ॥

टीका—शिन सूर्य जो ल'न से सातवें होय और चन्द्रमा। ६। = । श्रीर भीम १। = । ७ और शुक्र ७। = । ६ वृहस्पति = राहु १। ७। ४ श्रीर बुश्र = । ७ ये ग्रह इन स्थानों में विवाह समय प्रास्त के नाश करने वाले हैं और क्रूर ग्रह के मध्य चन्द्रमा होय तो श्रथवा ल'न होय तो विजनीय है वर को शीघ्र ही मौत का दाता है चन्द्रमा कन्या की मौत करता है।

> लग्नादेशदशे सर्वे लग्नपुष्टिक्रा प्रहाः । तृतीये च ष्टभे सूर्य : सूर्य पुत्रश्च शोभनः ॥ चन्द्रोधने तृतीये च कुजः पष्ठे तृतीयके । वुधेज्यौ नवषड् द्विति चतुःपंच दशे स्थितौ ॥

शुकोहित्रिवंतुः पंच धर्म कर्म तनुस्त्रितः। रोहुर्दशाष्टपंच त्रिनवद्वादशे शुमः॥

टीका कान से ग्यारहवें स्थान सब ग्रह शुभ हैं मूर्थ और शनि द। ३ और चन्द्रा २। ३। और भीम ३। ६ और गुक्रवार है। ६। २। ३। ४। ४। १० और शुक्र २। ३। ४। ४। ६। १० और शुक्र २। ३। ४। ४। ६। १०। इन स्थानों में शुभ हैं और गहु केतु हैं वे १०। द। ६। ४। ३। ६। १२ इन स्थानों में सुभदायक है। १२ वें स्थान में मार्गी ग्रह और दूसरे स्थान में वकी ग्रह हों तो लग्न पर कचरी दोष होता है इसी प्रकार तब स्थानों पर बानना।

### अथ गाधुजी देखना

यदा नास्तक्कतो भानुगा घूल्या पूरितं नभः। सर्वानक्कत कार्येषु गोघूलिश्च प्रशस्यते॥

टीका—बन तक द्र्य श्रस्त न हो और गौओं की खुर की धूल आकाश है प्रित हो रही हो तो, यह घटी सकल उत्तम कार्य में मझल की दाता है इसकों गोधृत्वि कहते हैं।।

> यत्र चेकादशरुद्धो द्वितीयो वा तृतीयकः। गोप्तिकः सविज्ञेयःशोषा धूलिमुखोःसमृता ॥

टीका—जो व्यारहवें स्थान चन्द्रमा हो अथवा दूसरे तीसरे होय तो उत्तम गोधूली कहा है बाकी स्थान में चन्द्रमा होने से धूली शुख कहते हैं।

कृतिकः क्रान्तिसाम्यं च खग्ने षष्ठाष्टमे शशि। तदा गोधूतिकस्त्याज्यः पंचदोषेश्च दूषितः ॥

**इकर**स

टीका-कुलिकयोग और क्राँतिसाम्य घोर लब्न में ६ और ट चंद्रमा हो तो गौधूबी बग्न में विवाह नहीं करना, बग्न पाँच दोष कर द्षित हैं। लग्न में सातवे आठवे मङ्गल हो तो गोधूबी मङ्ग हो जाता है इसमें वर की हानि होती है।

भ शस्य पतिर शे च तन्मित्रं वा शुभोपि वा । पश्यतोवा शभोज्ञेयः सर्वे दोषाश्व निष्फेलाः ॥

टीका-अ'श का पति जो है नवांश का स्वामी अपने नवाँशक में हो अथवा स्वामी का मित्र और शुभ ग्रह होय अथवा इनकीहिंद्य लगन हर होय तो और दोवों को निष्फल करता हैं।

किं कुर्वनित प्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे वृहस्पतिः। मत्त मातगयुथानाँ शतं इन्ति च केशरी॥

टीका-जो केन्द्र स्थान १, ४, ७, १० इन स्थानों में ब्रह्स्पित अकेले हों और सब ग्रह श्रिरिण्टकारक हों तो क्या कर सकते हैं जैसे अकेला सिंह सैकड़ों द्राथियों का समृह इन डारे ऐसे ही ब्रह्मित दोशों को द्र कर देते हैं।।

#### अथ कन्यादान का लग्न देखनां

दिने सदान्धा त्रषमेष सिंहा रात्रौ व कन्यः मिथुनं कुलीरः। भ्रगस्तुलाली पिघरो पराहे संध्यासु कुल्जा घटधन्विमीनाः॥

टीका त्रव, मेप, सिंह ये लगन दिन में अन्धे हैं और कन्या, मिथुन, कर्क ये रात्रि में अन्धे है। मकर, तुलाः त्रश्चिक दुपहरी में बहरे हैं। धन, मीन, कुम्म सन्ब्या में कुबरे हैं।

### लग्न फल देखना

दिवाँधो बरहाँना च राज्यन्धेधननाशकः। दुखःदो बिधरो लग्नः कुन्जो वंशविनाशकः॥

टीका-दिन के अ'घे लगन में कन्यादान होय तो वर की हानि हो। रात्री के अ'घे लगन में फेरे हों तो धन की हानि हो। और यहरे लगक में पाश्विष्ठहस्य हो तो दुःख हो। और कुबरे लग्न में कन्यादान हो तो वंश का नाश करे।

#### अय योग बर्जित लिस्यते

परिवाद्धं ज्यतोपातं जैधृति सक्तं त्यज्येत । विष्कुम्भे घटिकाः पंच शूले सप्त प्रकीर्तिताः ॥ षठगगडे चातिगगडे च नव ज्याघातवज्रयोः। एते तु नव योगाश्च वज्यं लग्ने सदा बुधैः॥

टीका — ये नव मोग सिद्ध हैं तिनकी घड़ी पण्डित जनों ने बर्जित करी है। परिध की ३० घड़ी और व्यतिपात, बैहतं सम्पूर्ध त्याग करे हैं विष्कुम्भ की ५ शूल की ७ गंड, अतिगंड की ६ वज्र की नौ ये घड़ीं शुभ काम में वर्जित कर दे।

### योगफल देखना

व्यतीपाते भवेन मृत्युर्गग्डाते मरणं भ्रवम् । स्मिनदर्भो भवेडको रुजश्चैवापि गण्डके ॥ वीधव्यं बेधतीयव विषक्कंभे कामचारिणी। वीर्यं हीनोव्तिगगढे च व्याघाते मृतवत्सका॥ परिघे च भवेददासी मध्यकासरता सदा॥

टीका च्यतिपात में विवाह करे तो वर की मौत हो। और गण्डाँत में करे तो दोनों की मौत पो। वज में करे तो आग लगे। गंड में नरे तो रोग हो। वैश्वत में करे तो विश्ववा हो। विषक्तम्भ में कामातुर हो। अतिगढ़ में धातुचय हो। व्याघात में तवत्सा हो बालक नर २ बाँय। परिश्व में पराई दासी हो और माँस मदिरा का सेवन करने वाली हो ये निषद्ध योग हैं इन्हें विवाह में वर्जित कर दे।

### कन्यादान का लग्न शुद्ध देखना

व्यये १२ शनिःस्वे १० व्विजस्तृतीये ३ मृगु स्तनी १ चन्द्र स्वजान शस्ता । जग्नेट कविग्लीस्व रिपो म तोग्बोलग्नेट शुभारास्वमदेव सर्वे ॥

टीका — विवाह लग्न से १२ वें शनि दसनें मक्कल तीसरे शुक्र लगन चन्द्रमा पापग्रह श्रीर लगनेश सुक्र चन्द्रमा ६, ६ वें स्थान में तथा लगनेश सुक्र: बुद्ध ब्रहस्पति, चन्द्रमा, मक्कल श्रष्टम स्थान में शुभ नहीं होते हैं।।

नार्ता—सुभदायक अन्त्रा निनाइ सुभा के फिर सुभ तिथी सुभ नार देख के चिही लिखना। ब्राह्मण के यहाँ पण्डित करके लिखे या मिश्र करके। चत्रिय के यहां सिंह करके। बनिए के यहां लाखा करके। शुद्ध के यहाँ चौधरी करके लिखे।।

# विवाह की चिट्ठी लिखना

स्वित श्रीसर्वो गमा योग्य सकगुण निधान
गङ्गाजल निर्मल जमुना जल शींतल पवन पवित्र
शुभ चरित्र पट्रकर्क सोवधान शुभ स्थान मीरापुर को
लाला हैतराम व लाला हरसहाय जी व समस्त
बाला नैनसुखमल जी व समस्त बाल गोपालन की
राम राम बंचना अत्र कुशलं तत्रास्तु अभे वृतान्तं
वाच्यं वरनाम विरंजीव लाल हीराजाल जी राशि
कर्क सुर्यं बल ११ चन्द्रबल ७ कन्या की राशि धन ६
गुरुवल २ चन्द्रबल ११ अभे सम्वत् १६६० वैशाख
सुदी ११ रविवार का बिवाह श्रेष्ठ हे सो आप प्रमाण
करना ॥ शुभम

जब चिट्ठी रइ जाय फिर लगन भेजना ७, ६, ११, १६ दिन का अच्छे सुभ नार तिथि देखकर लगन जिखना चाहिए ॥

#### अथ लग्न लिखना

श्रीगणेशायनमः । ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषतथान्येः । विश्वोदगतेः कारणमीश्वरं वा तस्में नमो विध्नावनाशनाय । जननीजन्मसौरुयानां, वर्धनी कुलसम्बदाम्। पदवी पूर्वेषुर्यानां, लिरुयते लग्नपत्रिका॥

अथ शुभ सम्वत्रेऽस्मिन् श्री नृपतिविक्रमा-दित्यराज्ये सम्वत् १६६० शाके शालिवाइनस्य १=२५ मासानां मासोत्तमं मासे उत्तमे वैशाख मोसे शुभे शुक्ले पत्ते शुभितिथौ ११ एकाददश्यां गुरुवासरे ३५ घड़ी अठारह पल इस्तनामा नचत्रे ५५ । १३ ब्याघातनाम योगे १२ । २४ ववनाम कर्णो ०७। इर तत्र दिनमानं ३२। ५७ रात्रिमानम् २८ । ०३ अहोरात्रत्रोरेक्यम् ६० । ०० तत्र मेषार्क गतांशाः २३ शोषांशाः ७ तत्रेष्टम् ४।२०तत सगये बृष्त्रग्नादय एवं पञ्चांगशुद्धौ वरनाम चिर-जीव हीराल: ल जी राशि कर्क सूर्यवल २ चन्द्रवल ३ कन्या की राशि दस गुरुवल दस चन्द्रवल ६ सूर्यवल चन्द्रवल गुरुवल त्रिवल सहितलचादिदशा-दोषरहितं पाणि इण शुभम् म'गलं ददाति॥ कन्या के बान समीदे ह पहला बान बेशास सुदी ६ सौमवार से होगा । वर के बान समीहे ११ पहला बान बैसाख सुदी ४ शनिवार से करना । इतिशुभम्॥ इध शनि सौमवार से तेल आरम्भ करें।





बान देखना

कोदगढकगठी व्रषकुम्भपञ्च कन्याचरे मीनमेषेच शप्त । भूगालियुग्मेनव तेल कर्कमन्यत्रतेलंपतिनाशनंच ॥

टीका—को दण्ड कहिए धन कछठी सिंह जप इम्म इनके
नान होते हैं। कन्या घटी कहिए तुला मीन मेप इनके ७
नान होते हैं, मृग कहिए मकर अखि कहिए वृश्चिक मिधुन कर्क
इनके नौ बान होते हैं और तरह वान नहीं होते। कन्यों की राशि
से वान देखे उससे दो वान वर के ज्यादा बढ़ाकर लिखदे जिस
दिन बान अरे वह दिन देखले कौन से वार को वान करना
अच्छा है।।

### तेल चढाने के दिन

तेलाभ्य'गे रवीतापः सोमे शोभा कुजेमृतिः।
बुधेधन गुरौहानिः शुक्रे दुसं शनी सुस्वम्॥

टीका—रविवार को तेल चढ़ावे तो ताप चढ़े सोमवार को भच्छा, मंगल को कष्ट, बुध को धन का लाभ और गुरु को धन की हानि, सुक्र को दुख, शनि को सुख हो ॥

### तेल दोष दूर करने का उपाय

भके पुष् गुरौ दूर्वा भूमि पुत्रे रजस्ता। भाग वे गोभयं दद्यात् तेलाभ्यगो नदूषितः॥

टीका—रविनार को तेल चढाने तो तेल में कूल गेर ले, गुरु को दुनी, मौम को गंगराज, सुक्र को गोनर, इनके मिलाने से तेल का दोष दूर हो जाता है इसमें कुछ संशय नहीं है।

#### अथ कर्तरी दोष देखना

लग्नाच्चंद्रादद्वयोद्विस्थः पौपखेटो यदा भवेत्।
कर्तरीवर्जनीयास्तु विवाहोपनयांदिषु ॥
न कर्तरी यदादोषः सौम्यःसूर्यादिः जापते।
शुभगहयुता लग्नः क्रूरस्थो नारित कर्तरी॥
टीका-चन्द्रमा से १२ स्थान तथा दूसरे स्थान श्री पाप
प्रह हो तो कर्तरी दोष होता है विवाह यह्नोपबीत में वर्षित हैं,
इन्हीं स्थानों में समय प्रह हो तो दोष नहीं और क्रूर ६६ हो तो
भी दोष नहीं माने॥

### अय होलाष्ट्रक देखना

शुक्लाष्टमा समारभ्य फाल्गुनस्य दिनः एकम्। पृणिमामविभ कृत्वा त्यज्यं होलाएकं बुधेः॥

### तीनों लोकों में चंद्रमा बास फलम्

तिथिश्च त्रिपुणीकृत्य एकं च परमेलयेत्। शिवनेत्रेह रेद्धांगं शेषं चन्द्र विधीयते॥

टीका विधियों को तिगुनी करके उसमें कि और मिलाबे शिव नेत्र जो हैं तीन उनका भाग दे फिर चंद्रमा वास देखे।

> एकस्यिन् वसते स्तर्गे युग्मे पातालमेव च ! शुन्ये हि मृत्युलोके उ क ामः प्रकीतित ॥

टीका-एक बचे तो स्वर्ग ने वास जानना, दो बचे तो पाताल में शुन्य बचे तो मृत्युलोक में ।

पाताले चैत चंद्रेच पंच कराणि वर्जयेत्। तड़ाग कृपचार्नास्ति अन्तंनिस्त च मेंदनी॥ यात्राया कुशलं नास्ति पठने नास्ति अच्चरं।

टीका-को पाताल में च'द्रमा का वास हो तो इतने काम न करे, तालाप बनाना, कुँवा ोदने से जल नहीं हो, खेती लगाके में अन्न नहीं हो, पात्रा करने में कुशल नहीं हो और पढ़ने में अवर नहीं आये।

यात्रा कार्य म प्रवेश च गृहारम्भ च कार्यत ।
कूपादीत विश पेण सर्वकार्य षु शिच्चयेत ॥
दीका-यात्रा में; मकान बनाने में, कूप, बाबड़ी खोदने में,
बाग लगाने में और जितने शुभदायक काम हैं सब में चंद्रमा का
बच्च जरूर देखे ॥

### चन्द्रमा रङ्ग वाहन देखना

मेषे व्रश्चिके सिंहे रक्तकुं जरवाहनम् । भिथुने युग्य धनो चव पौततु तुरंच भवेत् ॥ बृषे तुले कर्कट च बाहन वृषभरमृतम । मकरे क्रंभेकन्यायां कृष्ण महिषो वाहनम ॥

चन्द्रमा रङ्ग बाह्न चकम

| मेष        | - द्रदिच | सिह   | लाल रङ्गा वाहन हाथी   |
|------------|----------|-------|-----------------------|
| मिथन       | मोन      | धन    | पोलारंग। घोड़ा सवादी  |
| <b>F</b> d | तुला     | कक    | इवेत रंग। बेल सबारी   |
| मकर        | कुम्म    | कन्या | क)ला रंग। भैंस। सवारी |

#### घात चंद्रमा देखना

मेषे आदि बृषे पंच मिथुने नवमस्तथः कि कि इयरहः सिंहे कन्यायां दश बर्जिताः ॥ तुला त्रिणि अली सप्त धन वेदा मृगेनसु । कुंभे रुद्रोर विभीने चात चन्द्रः प्रकीर्तितः ॥

#### अथ घोत चंद्र चक्रम्

| में•ब्. | <b>1</b> म0 | कक | सिह | कन्या | तुवा | बृ | घन | म० | FO | मान | ₹0  |
|---------|-------------|----|-----|-------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 2/4     | 8           | 3  | Ę   | 10    | ě    | 9  | 8  | q  | 22 | 14  | पात |

### घात चंद्रमा बर्जित

प्रयाणकाले युद्धे च कृषो नाणिज्यसंग्रहे । वादे चैव प्रहारम्भे वज्ञयेत घातचन्द्रकम ।

टीका चात्रा में, युद्ध में, खेती में, बाखित में, घर बनाने में घात चन्द्रमा वर्जित है।।

#### घांत चन्द्रमां फल

रोगे मृत्यु रणे भङ्गोया त्राकाले च बन्धनम । विवाहे विधवा नारी वातच द्रफलं स्मृतम ॥

टीका-घात चंद्रमा में बीमार हो तो मृत्यु हो, युद्ध करे तो मन्त्र हो, यात्रा करे तो बन्धन हो। विवाह करे तो विधवा होय, घात चन्द्रमा का फल है।

### सन्छख चंद्रमा फलम्

कारणभगदोषं बार संकातिदोषम । कुतिथि कुलदोष याभयाम।ईदोषम ॥ कुजशितरविदोषः राहुकेत्वादि दोषम । इरति सकलदोषं चंद्रमा सन्मुखस्थः॥ टीका - करन न अत्र शार संक्रांति योग यामाई मझल शनि राहु रवी इतने दोगों को सन्धुल चंद्रमा द्र करता है।।

#### पुष्य नचत्र फलम्

न योगीयोगं न च लग्नीलग्नम् न तारिका चन्द्र बलं गुरुश्रः । न योगनी रोहु निर्वेलिष्ठो काल एतानि विष्नानि पुष्यः ॥

टींका-योगिनी अच्छी न हो, चंद्रमा भी अच्छा न हो, तारा अच्छा न हो गुरुवल मी अच्छा न हो और चंद्रमा भी अच्छा न हो, भद्रा, राहु ये भी अच्छे न हों परन्तु पुरुष नचत्र उस दिन हो तो इतने दोषों को द्र करता है।।

सिंहो यथा सर्वचतुष्दानां तथैव पुष्या बलवानु हूना चन्द्रे विरुद्धे प्यथगोचरेषि सिद्धयन्ति कार्याणि कृतानि पुष्ये ॥

टीका—जैमें मिंद चौपायों में बलवान होता है ऐसे हो पुरुष नचत्रों में बलवान दोता है, चंद्रमा भी विरोधी हो और गोचर भी विरुद्ध हो तो पुष्य नचत्र में कार्य नहीं बिगड़ता है। पुष्य नचत्र का क्रिया काम सिद्ध होता है।

समस्तकमी चित्कालपुष्यो दुष्या विवाहे मद मुर्जिनत्वात्। सद्दस्यत्रमसवे न तस्मादिहांपि मुक्तो भुवि लोकसंघेः॥ शतरुद्रा विवासायामें रावत्या त्रिपुष्करे । होलाष्टकं विवाहादी त्याज्यमन्यत्र शोभनम् ॥

टीका — फाल्गुस शुक्ला द से पूर्ण मासी तक होलाष्ट्रक होते हैं तो शतकहा नदीं के तीर और पिषासा नदी के तीर और ऐरा-बत नदी के तीर और पुष्कर नदी के तीर इन देशों में विवाहादिक और शुभ काम में बिजंत हैं और देशों में नहीं हैं।

### चंद्रमा देखना

अकेन्दुश्च वरे श्रष्टः कन्याया न कदाचन। वरस्य शुभदौ नित्यं कन्यका पतिनाशनम् ॥ टीका किसी २ माचार्यं का ये मत है कि विवाह में १२ चन्द्रमा वर को हों तो श्रेष्ट हैं, कन्या को नहीं। वर को शुभ हैं जो कन्या को १२ चन्द्रमा हों तो उसके पिता का नाश करे।

### सास् मुसरे को मुख देखना

श्यश्रः सिताकः श्रसुरस्तनुर्जामत्रयः स्याद्यादायेतोमेनः शशिः एतद्वलं संप्रति भाष्यताः त्रिकस्तेषां सुखं संप्रबदेदिवादतः ॥

टीका शुक्र तो सास और मृयं सुसरा और लग्न शरीर भीर सप्तमेश भवी चन्द्रमा एन विवाह लन्न में जा ग्रह बलिष्ट होगा उसी की तरह सुख होगा जसे शुक्र बलवान हो वो सास का सुख रहे और सूर्य बलवान हो वो सुसर का सुख रहे इन्यादि।

### श्रय गौना सुभाना

धातृयुग्मं इयोमेत्रं श्रुतियुग्मक त्राम् । पुनर्बसद्ध यंपूषा मूलं चाप्युत्तरात्रयम् ॥ विषमे वत्सरे मासे मार्गे मषे च फालगुने । मक्रे मिथुने मीने लग्ने कन्या तुला धनुः॥ भौमार्किवजिताःवारो प्रह्यांत च हिरागमे । षष्ठी रिक्ता द्वादशी च आमावस्या च वर्जिता ॥

#### द्विरागमन चक्रम्

| रो०       | ि मूर्ग | ब्बरुव 0    | sनुः  श्वo   o   ये नक्षत्र गौने में शुभ हैं। |
|-----------|---------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>90</b> | 1801    | fao         | स्वा पुठ । ०   ये भी नक्षत्र शुभ हैं।         |
| पुष्य     | 1 30 1  | मू०         | इं∪३ ब्रोनों   ०   ये भी नक्षत्र सुम हैं।     |
| मागं०     | बैशा    | काल         | गुन   ०   ∋   ये महोने सुम हैं।               |
| १०        | 1 = 1   | १२          | ६   ७   ६   ये लग्न सुम हैं।                  |
| Ę         | 1 × 1   | <b>\$</b> 8 | ि हैं । देश े देश विश्व त्याच्य हैं।          |
| भगल       | शनि०    | 0           | 0 0 0 ये वार विवत है।                         |

दोहा—इष्ट घरो ज: गुरो वरे, सूर्य झंश मिलाय।
भाग तीस का दे हि वे. गई खग्न मिल खाय।।
अयं—पहले इष्ट निकालकर खा फिर इष्ट की घड़ी की ६ गुणा
कर जिन्न ने सूर्य के अंश गये हों वे मलाकर ३० का भाग दे खिसना
आवे खिस राशि का सूर्य हो उससे शनभ खो लग्न आवे वह बीत गया

जानना चाहिए।

# अथ मुद्धर्त प्रकरण

तृतीय भाग

#### चन्द्रमा बास फल देखना

| ł  | लक्ष्मी प्राप्ति | ब्रद्यः चन्द्रः श्रियं कुर्यात् मन-                                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2  | मन सन्तोष        | स्तीष हितीयके । तृतीये धन                                          |
| •  | धन सम्पत्ति      | सम्पत्ति चतुर्थे कलहागम् ॥                                         |
| ¥  | कलक्षागर्भ •     | पंचमे ज्ञानवाद्धञ्च षष्ठेसंपति-                                    |
|    | ज्ञान बढ़ि       | रुत्तमाम् । सप्तमे राज सम्मानं                                     |
| -  | डतम सम्पःत       | मरणम् चाष्टमे तथा ॥ नवमेधम <sup>६</sup><br>लाभं च दशमे मानसेप्तिम् |
|    | राज सम्मान       | जाम च दराम नानसाराच<br>एकादशे शर्जांबामं द्वादशेहानि               |
| 5  | मृत्यु भय        | •                                                                  |
| €. | धम लाभ           | मेव च ॥                                                            |
| 10 | मनबाष्टितफल      | त्रीका द्वाव कत्या भीर पर दोनों                                    |

टीका अन्त्र कन्या और बर दोनों को चन्द्रवल कहा है। इस चन्नः में पिएडत जन भली प्रकार से समक्ष लें।

# गोधूल भास निर्णय

पिडोम् गदिनकृति हमन्तर्नौ स्यादर्भास्ते । तपन समय गाध्रतिः । सपूर्णास्तं जलधरमालाकाने त्रेधा-योज्या सक्लशुभं कार्यादौ ॥

टीका — हेमनत काल के चार महीने में जब सूर्य गोलाकार अस्त समय हो तब गोधुली लग्न होता है। भीर तिपन समय में 8 मास अर्थास्त स्यं के समय गोधुली जानो। जलधर माला काल अर्थात् वर्षा के 8 मास में सम्पूर्ण स्यं के अस्त समय में गोधुली जानो। सब कामों में शुभ है।

#### जन्म चंद्रभा दखना

जन्मर्चास्य श्रामित तु पत्र क्मीणि वर्जयेत्। यात्रा युद्धं गृहारम्भं विवाहचौर कर्मणि॥

टीका - जन्म के चन्द्रमा म इतने काम वर्जित हैं यात्रा युद्ध, विवाह, हजामत बनवाना और नये घर में प्रवेश करना।

#### अथ चन्द्रमा वास फलम

मेषे च सिंह धनु पूर्वमार्ग सपे च कन्या मकरं च पाम्य । विश्वन तुलाक्त असुपश्चि मायां क्कोलिकीन दिशा चोत्तरस्याम्

टीका । ४।६ के चन्द्रमा का पूर्व में २।६।१० का दिला में २।७।११ का पश्चिम में ४।८।१२ का उत्तर दिशा में चन्द्रमा का बास रहता है।

टीका - सूर्य ग्रहण चार पहर पहिले और चन्द्रग्रहण से तीन पहर से पहिले सूतक लग जाता है। उस समय बालक श्रद और रोगी इनके श्रतिरिक्त और को भोजन नहीं करना चाहिए।

### चंद्रमा को निकलना बिपनो

तिथि गुष्पितं रजनी परिमानं यम रहितं सित कृष्ण विभिश्रम् । वाल शशांके विभाजित लब्धं प्रति दिवस चन्द्रोदयमस्तम ॥

टीका-जिस निधि को चंद्रमा का निकलना व खिपना खना हो उस विधि को जितनी रात्रि हो उसे विधि के अंकों से गुआा करे, जो गुआनफल आने उसमें कुष्ण पच में २ जमा करदे और शुक्स पच में २ घटादे फिर उसे १४ से भाग दे जो सन्धि मिले कुष्य पच में उतनी ही रात्रि गये खियेगा।

### शुभ कर्मीं में सूतक पातक दे खना

एकविंशति यद्भेषु विवाहे दश वासराच्। श्राद्धे पाक परिकृथा न दोम्रो मनुरत्रवीत ॥

टीका-यज्ञ में २१ दिन पहले, विवाह में दस दिन पहले और श्राद्ध में पकवान तैयार हो जाने पर कोई दोष नहीं लगता परन्तु ' यर के मनुष्य सलग रहें।

# गृहण कौनसो राशि को महता है

मासस्तृतीयाष्ट्रभगश्चतुर्थस्तथायसंस्थः शुभदः

सुनित्यं । त्रिकोणगोमध्यकतश्चनद्रभात्रोक्ताःसुनिष्टश्च बुधैस्तु रोंषाः ॥

टीका-जिस रास प स्यं हो उससे अपनी राशि तक गिने जो है। = 18 | ११ उत्तम ५ । ह मध्यम १२ । ७ १० १ २ ६ में अधम जैसी राशि हो बैसा फल जानो । ब्रह्म होने के दिन से है दिन पहले के और ३ दिन पीछे के सुक्त इबने के भी तीन दिन पहले के और उदय से तीन दिन पीछे के सब कार्य में बर्जित हैं।

द्विपंचमे नवमे शुक्ले श्रेष्ठश्चनद्रोहि उच्यते। श्रष्टमे द्वादसे कृष्णे चतुर्थे श्रेष्ठ उच्यते॥ टीका-किसी र शाचार्यका ये भी मत है कि २ ४ ६ शुक्क पक्के चन्द्रमा उत्तम हैं। ४ ८ १२ कृष्कष्च के चन्द्रमा उत्तम हैं।

### श्रीषधि करने का महर्त

पोश्णद्वये चादितिभद्भये चहस्तत्रये च श्रद्णत्रयेच।
मे त्रे च मूले च मुगे चशस्तं भेषज्यकर्मप्रवदं संत।।।
टीका-रेवती अधिवनी पुनर्वस पुष्प इ चि स्वा श्र च श ऽतु मू
स॰ इन नचत्रों में दबाई करने में बन्दी रोग द्र होता है।

#### घात प्रकार दखना

घातितिथिधितिवार घातनद्दत्रलग्नक्ष्म्। यात्रायां वजयेत् प्राङ्गी रत्नक्ष्मसुशोभितम्।। टीका-घात विधि घात वार घात नषत्र घात जग्न घात चंग्मा :नको यात्रा में विज्ञत करदे और कामो में सुम हैं।।

### योत्रा मुहूर्त देखना

यात्रायां दिवाणे राहुयोगनी वाभतः शुमो । प्रष्ठतो द्वयमाख्यातम् चन्द्रमाः समुखे शुभः॥

टीका—दाहिनी तरफ राहु योगिनी बायें और ये दोनों पीठ विके चंत्रमा सन्मुख सुभदायक है।

सर्वदिग्गमने हस्तः पूषाश्ची श्रवणो भृगः। सर्वभिद्धिः करः पुष्यो िद्ययाँ च गुरुर्याथा।।

टीका च्या मन दिशाओं की यात्रा के नचत्र कहते हैं। इ॰ रे॰ ध्या श्रन् प्रण पुष्य ये नचत्र सर्व सुख के देने वाले हैं और पुष्य अधिक सुभ है जैसे कि विद्या विषय इहस्पति सुभ है इनसे ध्याना और नचत्र वर्षित हैं।

### अय हवन करने का शहुत

सैका तिथिवरियुता कृतासाः शेये गुणे अ भुवि चिन्हवासः । सोस्याय होमः शशियुग्म शेये प्राणार्थ-नाशौ दिवि भृतले च ।

टीका-तिथि वार को एक लगह करके एक और मिलाबे और चार का भाग दे। तीन या शून्य बचे तो अग्नि का वासा पृथ्वी में होता है सुख देने वाला है और १।२ बचे तो आग्क का वासा पाताल में होता है प्राया और धन का नाश हो ऐसे क्रम से जानना ॥

### अथ गृह के मख में आहुति जानो

तिरिश्विविदभृगु भास्करि चन्द्रमाः कुजसुरे ज्यवि-धुन्तुदकेनवः । रिनभतौदिनभङ्गणयेत्तथा प्रतिस्वगं तृतीयं न्यसेत ।

टीका-सूर्य के नयत्र से उस दिन के नचत्र तक गिने जिस दिन हवन करना हो। तीन तीन नचत्र पर एक एक ग्रह को वाँठे जो शुभ ग्रह के ग्रुख में आहुति जाय तो शुभ ग्रीर पाप ग्रह के ग्रुख में जाय तो शुभ ग्रीर पाप ग्रह के ग्रुख में जाय तो अशुभ जानना। वह तम यह है कि ३ नचत्र सूर्य के ३ चुध के, १ शुक्र के ३ शनि के, ३ चन्द्रमा के, ३ मझल कं, ३ शहरूपति के, ३ राहु के, ३ कंतु के ॥

#### गोगिनी देखना

प्रतिपासु नवम्यां च पूर्वस्य दिशि योगिनी।
प्रिनिकीणे तृतीयायामेकादस्यां तु सा समृता॥
त्रबोदस्यां च प चम्यां दिल्लक्षस्यां शिविषया।
द्वादस्यां च चतुर्थ्या च नेत्र्यं तकोषगामनी॥
चतुर्दस्यां च षष्ट्यां च पश्चिमाया च योगनी,
पूष्णिमायां च सप्तम्यां बायुकाणे तु पावती।
दशम्यां च द्वितीयायासुत्तरस्यां शिवा भवेत।
ईशान्यां दिशि चाष्टम्यां योगिनी ससुदाहता॥

टीका—सब ही कार्य में पुड्य नकत्र शुभ हैं परन्तु निवाह में स्वशुभ है क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का निवाह पुष्य में ही किया था सो पुत्री को देखकर नीर्य स्वलित हो गया इस नास्ते ब्रह्मा ने आप दे दिया ये नार्ती वहाँ की है जहाँ साठ हजार नाल ऋषि पेदा हुए थे।

#### सिद्धयोग देखना

शुक्रे नन्दा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जयो।
गुरो पूर्णा तिथिक्ने या निद्धियोगः प्रकीर्तिताः॥

#### सिद्धयोग चक्रम्

| चु०    | बु <i>॰</i> | चत     | मी०    | य-१०-१ <b>४</b> | सिधि |
|--------|-------------|--------|--------|-----------------|------|
| १-६-११ | २-७-१२      | ४-६-१४ | ३-८-१३ |                 | विष  |
| नन्दा  | भदा         | रिक्ता | जया    | पूर्णी          | योग  |

#### मृत्ययोग देखना

नन्दा सूर्ये मङ्गले च भद्रा भागवचनद्रयोः।
बुधे जया गुरौ रिक्त शनौ पूर्णा च मृत्युदा।।

# मृत्युयोग चक्रम

| र0म0  | ৰতমুত   | बु०    | बृठ     | হাত      |  |
|-------|---------|--------|---------|----------|--|
| नन्दा | भद्रा   | अया    | . रक्ता | युगा'    |  |
| 8-4-6 | 7-15-85 | ₹-३-₹₹ | R-E-4 A | x-80-8x1 |  |

### पंचक देखना

#### धनिष्टापं चवेत्याज्यं तृण काष्टादिसंप्रहे। त्याज्या दिचणदिग्यात्राग्रहाणां बादनंतथा।।

टीका—धनिष्टा आधे को आद लेकर, धनिष्टा, शतिमवा दुर्वा भाद्रपदः उत्तराभाद्रपद रेक्ती ये पांच नवत्र प'चक के हैं इनमें तृख काष्ट आदि नहीं प्रहण करना । दिख्या की यात्रा नहीं करना, घर नहीं छावना, छत नहीं गेरना ।

#### शक के इबने का फल देखना

इसमें कौन काम विजित है शुक्र का अस्त पत्र में लिखा रहता है।

वापीक्षतदाग यज्ञगमन चौरं प्रतिष्ठावतम । विद्यामन्दिरवर्णवेभन महादान गुरी:सेवनम ॥ तीर्थस्नानविवाहवेदहवन मन्त्रोपदेशः शुभः । दूरेणेव जिजीरिष्टः परहरेदस्ते गुरी भार्गवे ॥

टीका वावड़ों, कृतां. तालाब, बाग. यज्ञ, मकान, गमन चौर: देवालय. मकान की प्रतिष्ठा । कान विधवाना, और जो महादान, सुवर्षों का दान करना और गुरु सेवा, तीर्थ यात्रा करना, विवाह करना, देवता का हवन करना, नया जत करना, मन्दिर बनाना, मुण्डन जनेऊ विद्यारम्म और जो शुभ कार्य हैं सों शुक्र के ओर त्रदस्पति के इबने में नहीं करने चाहिए। जो जीवने का इच्छा करे तो दूर से ही त्यागन करे।

### शुक्र दोष परिहार देखना

दकणमे पुरे बापि दुर्भिचे राजविष्टे विवाहे तीर्थयात्रायां शुक्रदोषो न विद्यते ॥

टीका--यांव के गांव में या शहर के शहर में, दुर्भिष्ठ में. राज विश्रह में, विवाह में तीर्थ यात्रा में सन्धुख शुक्र द्वेष नहीं मानना चाहिए।।

पितृ प्रहे चैत्कुचपुष्पतं भवस्त्रीणां न दोषः प्रीति शुक्रसम्भवः । भृग्वगिरोक्तस्वशिष्ठ कश्यपात्रीणां भारद्वाजमुने! क्ले तथा ।

टीका जो पिता के घर मी को कुच पुष्प अर्थात् रजस्वला हो तो सुक्र के अस्त व सुक्र के सन्मुख आने जाने का दोष नहीं है जो स्त्री इन गोत्रों की हैं भृगु, अंगिरा, वत्स, विशष्ठ, कश्यप. अवी. भरद्वाज, इन ऋषियों के गोत्रवाली को भी आने जाने का दोष नहीं हैं।।

### चीज बेचने खरीदने का महूर्त

पूर्वा विशास्त्रा भरणीषु कृतिका श्लेशासु वै विक्रयण अभेदिने। वित्रांतिमः स्वातिशताशिव वासवे श्रुतौ च वस्तुक्रयणं वरं भवेत्॥

टीका-तीनों पूर्वां. विशेषा भरिषा. कृतिका. रलेषा सुभ दिन सुक्र गुरु, चन्द्र. बुष इन वार में बस्तु बेचना। चित्रा रेवती स्वाति शतिभषा अश्विनीं धनि ठा श्रवण इन नक्षता में श्रीर इहस्पति सुक्र सोमबार बुध इन वारों में स्वरीदना सुभ है।

#### अय चंद्रश्रहण देखनो

भानोः पञ्चदशे ऋचे चन्द्रमा यदि तिष्ठति । पौर्णमास्यां निशाशेषे चन्द्रमहणभादिशेत् ॥ टीका—सूर्य के नचत्र से चन्द्रमा १४ वें नचत्र पर हो तो पूर्णमासी को चन्द्रग्रहण होता है और केतु चन्द्रमा एक राशि पर हों ती चंद्रग्रहण होता है ॥

### मुर्गगृहण देखना

माघो न अस्तन ज्ञात षोडषं यदि सूर्यं भस् ।
अभावस्यादिवाषेथे सूर्यं बन्द्रता एक राशि पर हों और
रीका नावस के दिन सूर्यं बन्द्रता एक राशि पर हों और
मावस के दिन सूर्यं नचत्र और दिन नचत्र एक हो तो पड़वा की
संभि में सूर्यं प्रहण होता है। सूर्यं नज्ञत्र से चन्द्रमा नचत्र तक
गिनिए उसमें से ११ निकाल दे शेष सोलह नचत्र बचें तो निश्चय
वो ही सूर्यं प्रहण्च होता है।।

दोहा-चन्दा से रिव मात्यें. रिव राहु एकन्त । पूनो में पड़वा मिलें. निश्चय ग्रहण पड़न्त ॥ रिव से राहु सातवें, शशि रिव सों एकन्त । मावस में पड़ना मिलें, निश्चय ग्रहण पड़न्त ॥

#### गृहण का सृतक देखना

सूर्व हेतु नाश्नीयात पूर्व याम चतुष्टयम् । चन्द्र हेतु यामसीन् बालबृद्धावतुरेर्विना ॥ १ टोका-पड़वा और नवमी को योगनी पूर्व में नाम करती है। अग्नि कोशा में ३।११। दिख्या में ११३ नैकत में १२।४ पश्चिम में १४।६ वायन्य में १४।७ उत्तर में १०।२ ईशान में ३°। द ऐसे योगनी नास कहिये॥

#### योगिनी फल

योगना सुखदा वामे एष्ठं वांचितदायिनी।
दांचणे धनहन्त्री न सम्मुखं मरणपदा।।
मानस्य प्रतिपत् श्रेष्टा द्वितीयाकामकारिणी।
मानस्य प्रतिपत् श्रेष्टा द्वितीयाकामकारिणी।
मानस्य प्रतिपत् श्रेष्टा च चतुर्थी कलहपदा।।
पंचमी च श्रियायुक्ता पष्टी कलहकारिणी।
भचमान समायुक्ता सप्तमी सुखदा सदा।।
श्रष्टमी व्याधिदा नित्य नवमी मृत्युदा स्मृता।
दशमी भूरिलोभोस्याचच्चेंकादशी च हमदा।।
दशमी भूरिलोभोस्याचच्चेंकादशी च हमदा।।
दशमी भूरिलोभोस्याचच्चेंकादशी च हमदा।।
श्रुक्लो वा यदि वा कृष्णा वर्जनीया चतुर्दशी।।
पौक्षिभायानमायां च प्रस्थान नेव कारयेत्।
तिथि चये च मासान्ते गृहणान्ते दिनत्रयम्।।

टीका न्यात्रा मं बाँये योगनी सुखदायक है पीछ की मनो कामना देन वाली है। टाहिने हानिकारक है। सन्मुख की मृत्यु करती है। महीने के शुरू की पढ़ना श्रष्ट है।। २ काम काज में श्रष्ट है। ३ श्रारोग्य प्रद । ४ क्लेश देने वाली।। ४ लक्ष्मी प्रद ॥ ६ कलहप्रद । ७ भोजनप्रद । ८ व्याधिप्रद । ६ प्रत्युप्रद । १०लाम प्रद, ११ स्वर्गप्रद, १२ प्राण सन्देह । १३ सर्व सिद्धिप्रद । १४ अवस्य त्याज्य है । १४ । ३० और विश्व घटने के दिन मासान्त में कहीं बाहर गाँव को भूल के भी न जाये ग्रहण के अन्त के तीन दिन त्याग के जाना चाहिए ॥

#### अथ यांगिनी चक्रम्

|    | <b>\$</b> 0 | पूर्व | बर     |
|----|-------------|-------|--------|
|    | 51 10       | 118   | 3188   |
| 당. | 2110        | योग:0 | १।१३   |
|    | 141.        | ६१४   | ¥ 1 १२ |
|    | 110         | - io  | नै०    |

#### कांल गिचार

आदित्यउत्तरं कालं सौमे वातव्यमेव च । भौमे च पश्चिमे काल बुधे नैऋ तमेव च ॥ गुरुश्वद्विणे कालं शुको हानिस्तथैव च । शनौ पूर्व तथा कालं एव कालाः प्रकीर्तिताः॥

#### काल चक्र विवार

| र०    | 40     | म्'•  | बु०   | Ão      | गु०   | ঘ০    |
|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
| उत्तर | वायव्य | पदिचम | ने ऋत | द'क्षग् | अग्नि | पूर्व |

इन बारों में काल का बासा, इन २ दिशा में रहता है इनमें कहीं को न बाय।

#### यात्रा वारफलम्

ताम्बूलं रिववारे च सोमे भोदनमेव च । भौमे भात्रिफलं भच्यं लुधे मिष्टान्नभोजनम्॥ गुरौ तु दिथसयुक्तं शुक्रे तु तीच्णमेव च, भामिषं शनिबारे तु कृत्वा यात्र ब्रजेन्नरः॥

#### यात्रां वारचकम्

रिववार चन्द्रवार | मञ्जल | बृध | क्ष्हस्पति शुक्र | शनिकार पान | भात | आंवला | भीठा | दही | चरपरा । उडद

जिस बार में यात्रा को जाय यदि यह चीज खाकर जाय तो शुभ है

### दिशाशुल परिहोर

सूर्ये वारं घतं पीत्वा गच्छेत्सीमे पयस्तथा।
गुड्मंगरवारे व बुधवारे तिलानिष ॥
गुरुवारे दिधि वे शुक्रवारे यवानिष ।
भाषान् मुक्तवा शनिवारं शुल्दोषोपशाँतये,

टीका स्विवार को जाय तो घी खाकर जाय। चन्द्र की दूध मञ्जल की गुड़; बुध को तिल, गुरू को दही. मुक को जी, शनिश्चर को उड़द ये खाकर यात्र। करे तो दिशाश्चल का दोप नहीं होता।

#### श्रथ राहु विचार

रविवारे च नैऋ त्यां मोत्र उत्तरमेव च । भाग्नेयां मङ्गलं चव बुधे पश्चिममेव च ॥ गुरो ईशानक प्रोक्तं शुक्रं दिख्णमेय च । रानो वायव्यकोणेषु कव सहुः प्रकीर्तितः ॥

#### राहु चक्र विचार

| रविवार | च द्रवार | म गल  | तुधवार वृ <sub>ष्</sub> स्पति | शुकबाद  | शनिवार |
|--------|----------|-------|-------------------------------|---------|--------|
| नैऋत   | उत्तर    | अग्नि | पश्चिम ईक्षान                 | दक्षिग् | वायध्य |

#### रवि विचार

यामे युग्भे व रात्री व यामे पूर्वादिगारिवः। यात्रास्मिन्दिचाणे वामे अवेश पृष्ठके द्वयत्।।

टीका - पहर रात्री रहे से पहर दिन चढ़े तक सूर्य नारायश पूर्व में वास करते हैं। फिर दो ७६० दिलाए में। फिर एक पहर दिन रहे से एक पहर रात्री गयं क पश्चिम में फिर २ पहर गये उत्तर में। सो यात्रा विषय दाहरे गाँथे शुभ है। घर प्रवेश में सन्मुख और पीठ पीछे शुभ है।।

> अथ गर्माधान मुहूती शुभी त्रिकाणे कन्द्रस्थ पाप पष्ठ । त्रलाभके । षुत्र कामः स्थिय गन्झन्नरो युगमाषु रोत्रिषु ॥

टीका—जो त्रिकोण ४, ६, केन्द्र १, ४, ७, दस इन स्थानों में भीम्य ग्रह हों और ३। ६। ग्यारइ इनमें पाप ग्रह हों तो ऐसे स्थान में और रजोधमं से अर्थात् ६। ८। दस, बारह। चौदह सोलह युग्मरात्रि में पुत्र की इच्छा वाला स्त्री प्रसङ्ग करे।।

# नाम धरने का गुहुत

पुनर्वसुद्धयेहस्तत्रये मैंत्र द्वये मृगे ।
मृत्तोत्तराधनिष्ठास्यः दादशैकादशे दिने ॥
अन्यत्रापि शुभे योगे बारे बुधशशांकयो ।
भानी गुरौ स्थिरे त्राग्नेबोलनागकृतं शुभम् ॥

टीका—पुनर्वसु, पुष्प, हम्त, निश्वा, स्वाति, अनुराघा, ज्येष्टा, मृगशिर, मृल, उत्तरा तीनों धनिष्ठा ये नत्त्रत्र और स्यारह वारह दिन बुध चन्द्रमा रिव॰ गुरु इन वारों में और २। ४। ८ स्वारह इन लग्नों में वालक का नाम धरिये ॥

### प्रसृतिस्नान गुहुरत

रोहिरयुत्तररेवत्यो हु लंस्ट नुराघयोः । धनिष्ठा च त्रतः पूर्वाण्ड म् गशीर्षके ॥ ' एतास्त्राज्याः महा भागौ प्रसृतिस्नानकोविदैः । वारे भोमार्क्षयोः जीवे स्नानमुक्तं सदैव हि ॥

टीका-रोहिणी, तीनों उत्तम रेनती, मूल, स्वाँति, मनुराधा धनिष्ठा, तीनों पूर्वी वये व मून्य चौदह न द्वत्र त्याम के जितने भौर नचत्र रहें सो लीजें ॥ और मक्कल गुरु रिविश्य वार प्रस्ति स्नान के लिए शुभ हैं।। ६, ८, द्वादशी, चौथ, मौमी, चोदस.ये तिथि न हों।।

# कुआ पूजने को मुद्धर्त

मूलावितो इयं श्राह्यं श्रवणश्व मृगः करः। जलवाप्यर्चने हेयाः शुक्रमेदार्कभूमिजाः॥

टीका मूल, पूर्वाषाद अवसा मृगशिरा हस्त ये नचत्र शुभ हैं ॥ शुक्र शनि रिव मौम ये बार त्याग के प्रस्ति का कृप जलाशय पूजन उत्तम है और शुभ तिथी होनी चाहिए ॥

#### स्रो नवीन वस्र घारणम्

हस्तादिपञ्चकेऽश्विन्यां धनिष्ठायां च रेवनी । गुरी शुक्रे बुधे वारे धार्थः स्त्रीभिनेवाम्बरम् ॥

टीका—हस्त चित्रा स्वाति, विशासा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्टा, रेबती, गुरु, शुक्र, बुद्ध इन बार्गे में स्त्रियों को नय कपड़ पहराबे ॥

#### पुरुष नवीन बस्त्र धारणम्

लग्ने मीने च कन्यायां मिथुने च बृषः शभः। पूषा पुनर्वसुद्धन्दे रोहिगयुत्तरभेषु च ॥

टीका-मीन कन्या मिथुन इप इन लग्नों में और रेवती. पुनर्वसु युव्य, रोहिशा तीनों उत्तरा इन नक्षत्र में पुरुषों को नजीन वस्त्र पहरावे तो शुभ है।।

# नबान्न भोजन व बस्त्र का मुह्ती

नवान्भोजनं श्राह्मं वस्त्रे प्रोक्तम शेषतः । वाराधिकौ सूर्यभौमो नचत्रं श्रवणा मृगः॥

टीका-नवीन धन्न का मोजन धौर नवीन वस्त्र वारव करनेके लिए मञ्जल रवि यो बार और आवस मुगशिरा यह नचत्र उत्तम है

### श्चन्न प्राकन <sub>मु</sub>हूर्त

भाद्यान्नप्राशने पूर्वा सर्पार्द्रा वरुणोयमः । नत्तत्राणि परित्यज्य हारे भौमार्क नन्दनौ ॥ द्वादशी सप्तमी रिक्त पर्वनन्दास्तु वजिताः । लग्नेषु च भषोत् हिणा व्रष्टाश्चरो च मन्मथ ॥ शुक्को पत्ते शुभे योगे सप्राहयः शुभ चन्द्रमाः । मोसे षष्टाष्टमे पुसां स्वित्योगानि च पंचमे ॥

अन नालक के अन्नप्राशन विषय हतने नचत्र वर्जित हैं तीनां प्रविश्लेषा, आहा, शविषया भरणी रेनती । यो नचत्र और भीष शिन यो बार द्वादशी, सातें, चीथ, नीमी: चौदस, अमानस्या प्रनमासी पड़ना छट एकोदशी यह विधि सन वर्जित हैं और मीन अब मिथुन कन्या ये खग्न शुभ हैं और प्राृक्त पच निषय उत्तम शुभ योग में कीजे और शुभ चन्द्रमा हों छटा और आठना मास पुत्र के अन्नप्राशनमें श्रेष्ठहै और कन्या को पाँचने मासमें खुताने ॥

# अय चुड़ा कर्म मुहुत

पुनर्वसुद्धयं ज्येष्ठा भगश्च श्रयणद्वयम् । हस्तत्रये च रेवत्यां शुक्लपत्त्वोत्तरायणे ॥ लग्नं गोस्त्रीधनं कुम्भं मकरो मन्मथस्तथा। सोम्यवारे शुभे योगे चूड़ाकर्मं स्मृतं बुधः॥

टीका पुनर्वसु पुत्य नय हठा मृगशिरा श्रवण धनिष्ठा इस्त चित्रा स्वाति रेवती यो नचत्र और शुक्ल पच उत्तरायण सूर्य और त्रष कर्क कुम्स धन मकर मीन यो लग्न चन्द्र वुध शुक्र यो बार शुभ योग सर्वाङ्ग श्रेष्ठ हैं जन्म मास और रिका तिथि यो चूड़ा कर्म और भूषण धारण में वर्जित हैं।।

#### अय मुंडन मुहुत

हस्तत्रये हिरिद्वन्दे पूर्वाश्च मृगपंचमे ।
मृत्ते पौष्ण क नत्त्रते बुधाक पुरुशुक्रयोः ॥
टीका हस्त से तीन हर्णाच्य स्वा, श्रु घुत्र पूर्वानों
मृगशिर आत पुना पुत्य रत्ते मृगरेत यो नत्त्रत्र और र्गाव, बुध,
शुक्र गुरु यो वार शुभदायक हैं ॥

विद्योरम्भ का महुत् देवोत्थाने मीने चापे लग्ने वर्ष च पंचमे । विद्यारं भोत्रवर्ज्यं श्च शष्टयनध्यायरिक्तकाः ॥ रिक्तायां च द्यानावस्यां प्रतिपंच विवर्जयेत् । ष्ठभन्दु वासरे मूर्खः शनिभौंगो मृतिपदः ॥

# विद्यारम्भे गुरु श्रेष्ठो मध्यमौ मृगु भास्करौ। इधे सौमे द विद्याया शनिभोमौ परित्यजेत्॥

टीका देवत्वान कहिए कार्तिक एकादशी से अवाह शुक्ला द्वादशी तक और मीन घन यह लान पांचने वर्ष में विद्या पहना आरम्भ करना चाहिए। ६। अमानस्था १। १। १४। ४ ये तिथि वर्षित हैं और बुध चन्द्रमां में विद्या आरम्भ करे तो मूर्ख हो गुरुवार श्रेट है सुक्र रिव तथ्यन है, बुध सोम उप विद्या को करे हैं शनि मौम सर्वत्रत्याज्य हैं।। हा० वि० स्वा॰ श्र० ध० तीनों पूर्व छात्रीम आ० पु० यु० अश्ले० म० रे० यह नचत्र सुम हैं।।

# अथ यज्ञोपवीत मुहुत

पूर्वाषादाश्विनी हस्तत्रये च श्रवणत्रये।
ज्येष्ठा श्रगे मृगे पृष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे॥
द्वितीयायां तृतीयायां पचम्यां दशमीत्रये।
सुर्य सुक्रे प्रहो चन्द्रे बधे पत्ते तथासिते॥
लग्ने ब्रेषे धनुः सिंहे कन्यामिश्चनयोरिष।
बत्यन्धे शभे योगे बद्यन्तिन्त्रावशोपते॥

टीका पूर्वापाद अ० ह° चि० स्त्र० अ घि० शत० ज्यो० पूर्वाफा० मृ० पुन्य रे० उत्तरातमा सूर्य २ । ३ । ४ । दस स्यारह बारह तेरह तिथि रिव शु० गु० बुध चन्द्रमा यह बार शुक्ल पच और वष धन सिंह कन्या मिशुन ये लान और शुभ योग में जनेऊ ले ।। इनमें ब्राह्मण चत्री वैश्य तीन जाति को कहा है (बेद में ) तीनों जाति के जुदे जुदे भेद कहे हैं ।।

बाह्य को गर्भ से पाँचने वर्ष में या आठने वर्ष में यहोपवीत भारण करना चाहिए इसी प्रकार चित्रयों को छठे व ग्यारहवे वर्ष में और वरय को आठने बारहवे वर्ष में यहोपवींत धारण करना चाहिए अबर किसी कारण से यह समय व्यतीत हो जोय तो सोलह वर्ष में बाह्यणा को और २२ वर्ष में चन्नी नो २४ वर्ष में बरय को यहो प्रवीत लेना लिखा है इन वर्षों के बीत जाने पर गायत्री का अधि-कारी नहीं रहता है।

# कर्णाञ्चेदन मुहूर्त

श्रत्रये दितिद्वन्द्वे मैत्रे इस्तत्रयोतरे । भगे विधि युगे मूले पूषाश्वे सौम्यवासरे ॥ द्विस्यभावे घटे जग्ने कर्णवेधः प्रशस्यते । चेत्रपौषो इरिस्वापं वर्षे च युगलं त्यजेत्॥

टीका-अ॰ घ० शत पुष्य यु पतु हा० तीनों उत्तर पूर्वा फाल्गुणी रो॰ मृत मृ० रेत अ० यह नद्मत्र और सौम्यवार चं० वु० गु॰ सु० यह बार शुभ हें और मिथुन धन कन्या मीन कुम्म यह लगन शुभ हैं वेशाल फाल्गुण मार्ग शिर माघ जेठ आषाड़ यह महीने शुभ हैं और पहली तिया पांचवी मातवी यह वर्ष शुभ हैं चैत पीप अपाड़ शुक्ला एकादमी तक और सम वर्ष दूसरी चौथी छठवीं आठवीं त्वाच्य है॥ बन्म दिन से बारह या मोसहबे दिन अथवा ६ ७ ८ महीने विषम वर्ष अति शुभ है॥

### नीब धरने का महुत

पूर्वाषःदाद्वितीद्वय विधियुग्मे करत्रयम्।

उत्तराफाल्गुनी इस्तत्रये मूले च रेवती ॥
मैत्राश्विनी च लग्नानि सिंहकन्याघटोवृषः ।
मिथुनोनकरो ग्राहयो वास्तुकर्मणि कोविदेः ॥
श्रावणश्वाथ नैशाखः कार्तिकफाल्गुनस्तथा ।
मासेषु मार्गशीर्धाश्च वास्तुकर्मणि शस्यते ॥
वज्रव्याघामश्रुलानि व्यतीपातश्च गंडके ।
विष्कुमभे परिघोवज्ञो वार भौमे च भास्करे ॥

टीका-पूर्वावाद पुनर्शस पुन्य मगिशिर आवण धनिष्ठा शमभिया उत्तराफालगुणी हस्त चित्रा स्वात मूल रेवती अनुराधा
अश्विनी यह सब नचत्र सिंह कन्या कुंग बृष मिथुन मकर यह
लगन चन्द्रमा बुध मुरु यह बार सावन गैशास्त्र कार्तिक फान्गुन
सागं यह महीना शुभ हैं। बज्र न्याधाय शुक्ल न्यतियात गंड
विस्कुंभ परिद्य यह योग और मक्कल गंव यह बार त्याग घर की
नींव धरिए।।

# बापी कूप देव प्रतिष्टा मुहुत

माहा शति भषाञ्चलेषा विशास्त्रा भरणेष्ट्रयम् । त्याज्या च द्वादशीरिक्ता षष्ठी चेबुचयो छमी ॥ प्रतिपच्चति ब्यब्सि त्याज्यौ शनिकुजौ तथा । देवमूर्तिप्रतिष्ठायां स्थिरे लग्नोत्तरायणे ॥

टीका--नावड़ी इनां तालाव देवता इनकी प्रतिष्ठा देखना श्राद्वी शतमिषा रलेपा विशाखा भरणो कृतिका ये नश्चत्र १ बारह ३०। = १६। ४। ६। श्रीदस ये तिथि भीर शनि मङ्गल ए बार त्याग दे सुम हैं। बन सिंह ब्रिश्चिक इन्म ए लग्न मुभ हैं उत्तरायश सूर्य हों। रिव चन्द्रमा बुध गुरु शुक्र ये बार भी शुभ हैं।

# गृह प्रवेश मुहूर्त

विशाखा भरणी देयाऽश्लेषास्या च मघा तथा।
भगावस्या च रिक्तः च वारे भीमे रवी तथा।।
गृहप्रवेशी वैशाखे श्रावणो फाल्गुने तथा।।
भाशिवनेच स्थिरेलग्नेप्राह्यः पद्मीबुधेः सितः।।

टीका—विशास्ता भरणी अरलेषा मचा ए नचत्र ३०।४। ६१४ ये तिथि भीम रिक ए वार गृह प्रवेश विषय वर्जित हैं।। वैशा ्त्रीर आवण फाल्गुण आश्विन ये मास जब सिंह जरिचक कुंभ ये स्थिर लग्न और मुक्ल एच चन्द्रमा सुक्र गुरु बुध । शनि ये बार इनमें ब्रह प्रवेश उत्तम है।।

# अथ जीरकम म हुर्त

पुनर्वसुद्धयं चौरे अनियुग्मः करत्रणमः।
रेवतीद्धितयं जंग्ठा मृगशीर्षं च गृह्यते ॥
चौरे प्राणहरास्त्या मधा में त्रं च रोह्णी ।
उत्तरा कृतिका वारा भानुभीमशनैश्चराः॥
रिक्ताष्ठ्यष्टमी हेथा चौरे चन्द्रच्यानिशि ।
संध्याविष्टिश्चगंडांते भोजनाते च गोगृहे ॥

टीका पुनवं सु पुत्य अवस धनित्ठा इस्त चित्रा स्वाँत रेवती अश्विनी ज्योस्ठ मृगशिर ये नचत्र शुभ हैं। श्रीर बाकी प्रासहती हैं, तिन्हें त्याम के मचा श्रनुराधा रोहिश्वी उत्तरा तीनों कुतिका श्रीर भीम शांन रिव ये बार ४।६ = चौदस ३० से तिथि रात्रि शौर संख्या के समय श्रक गंडांत नाम मूल श्रादि नचत्र श्रीर मद्रा में मोजन करके शौर गौशाला में भी चोरकर्म न करे।

### अथ हल चलाने का मुहुर्त

अनुराधा चतुरकं च मधादितियुगे करे।
स्वातिश्रुतिविधिद्वन्दे रेवत्यामुत्तरात्रयम्।।
गौस्त्री भपे इलंकःर्यम् हेयाःसूर्यःशिनःकुजः।
पठी रिक्ता द्वादशी च द्वितीयाद्वय पूर्व च।।
त्रिभिन्स्रभिष्विभिष्च त्रिभः पचित्रभिद्वयम्।
सूर्यभादिनभं यावद्वानिवृधिद्वर्दको कमात्।।

टीका-अनुराधा ज्याष्टा मूल पूर्वाषाद मधा पुनर्व सु पुस्य इस्त स्वाति अवया रोहिशों मृगिशार रेवती तीनों उत्तर ये नश्चन हल चलाने को अच्छे हैं नव कन्या मीन ये लग्न लीजे।। और रिव शानि मञ्जल ए वार ६ । ४। चौदस नौमी १२। २। १४। ३० ए त्याल्य हैं और सूर्य के नश्चन्न से उस दिन के नश्चन्न तक गिनियो सो इस कम से इस चक्न में समक्त लीजे प्रथम तीन में हानि फिर दूसरे तीन में बृद्धि फिर हानि इस प्रकार से इस चक्रमें समक्त लीजे।

#### हल चक

| अनु   | <b>ज्ये</b> ( | go  | ٩o  | म०         | go   | do   | ह0       | <b>ह</b> ल | <b>3</b>                |  |
|-------|---------------|-----|-----|------------|------|------|----------|------------|-------------------------|--|
| स्बा. | अ०            | बोध | मू० | 30\$       | to   | नक्ष | सुभ      | ₹          |                         |  |
| 4     | Ę             | 12  | लगन | <b>ए</b> त | चं.0 | विच  | व्       | ¥          | N                       |  |
|       |               |     | -   | 91¢        |      |      | Telling. | <b>4</b>   | STATES AND DESCRIPTIONS |  |
|       |               |     |     | 3          |      |      |          |            |                         |  |
| ē la  | व०            | हा  | वृ० | हाठ        | व०   | हा०  | व०       |            | •                       |  |

#### सब चीजों का महुत

तिथि वारं च नचत्र नामाचरसमन्वितम् । द्वित्रिचत्वांभग्रं णितं रससप्ताष्टभांजितम् ॥ भादि शून्ये भवेद्यांन मध्य शून्ये रिपोर्गयम् । सन्त्यशून्ये भवेनभृत्युः सर्वाके विजयी भवेत् ॥

टीका—तिथि वार नचन और नाम के अचर सबको जोड़े फिर उनको दुगने करके ६ का भाग दें फिर तिग न। करके ७ का माग दें फिर उनको चौगुना करके ८ का भाग दीजिए जो प्रथम बगह में शून्व आवे तो हानि हा। मध्य में शून्य हो तो शतु भय अन्त में शून्य हो तो मीत हो और जो तीनों में शेह अक्क बचे ती विजय हो।

अथ स्वर विचार दखना शशिषवाहे गमनादिस्तं सूर्यं प्रवाहेनहि किचन्नापि प्रष्टुर्जः स्याद्वहुमानभागे रिक्ते च भागेविफसंसमरतम् । दिच्चिणे :दुःखदः शुकः सम्मुखे इन्ति लोचनम् ॥ वामे प्रष्ठे शुभो नित्यं रोधयेच्चास्तमः शुभम् ॥

टीका जो चन्द्र स्वर किहए बाँया चले तो यात्रा की जे और सूर्य स्वर किहए दाहिने चले तो अशु भ है र गणित किहए बताने वाले का प्रकल्क किहए पूछने वाले का एक स्वर चलता होय तो सब काम सिद्ध हों जो सुष्मण। किहए एक का सीधा और दूसरे का उल्लंटा चने तो सब काम निष्फल हो। दिल्ला सं यात्रा में जो शुक्र दाहिने हो तो दुख हो, सन्मुख नंत्र पीड़ा करे और वाए या पीछे पड़े तो शुभ है।।

# पशु बेचने व खरीदने का मुहुर्त

पुष्यं भाद्रपदायुग्मं में त्रं श्रवणमश्वनः । इस्तोत्तराम्रगस्वातिस्तथा श्लेषा च रेवती ॥ भाषाणिभानि चेतानि कद्दिक्यणे बुधेः। चन्द्रभागीव जीवे च वारे शकुनमुत्तभम॥

टीका--पुष्त पूर्वा माद्रपद उन्तराभाद्रपद अनुराधा अवस्य अस्वनी हस्त उन्तरा तीनों मृगशिर स्वाँत श्लोषा रेवतो यह नस्त्र खरीदने वेचने में शुभ हैं और घन्द्रमा सुक्र गुरु यह बार और सुभ सङ्घन देखिएगा तब गाय मेंस बोडादि और पसु लीजिक और वेचिए।

# मन्त्र उपदेश करने को मुहुर्त

मन्त्रस्वीकणं चेत्रे बहुबुःखफबपदम ।

बौशाखे रत्नलाभश्य ज्येस्ठे च मरणं घुवम्। भाषादे बन्धुनाशः स्यत् श्रावसोतु शुभावहम्। प्रजाहानिभाद्रपदं सर्वात्र सुखमाश्विने॥

टींका-अब मंत्र दीचा लेने का शुमाशुभ कहते हैं। जो चैत मास में दीचा लेय यो बहुत दुख पात्र वे शाख में लेबे तो रहन लाम जेठ में लेबे तो मौत हो, आपाद में भाई का नाश आवशा में लेबे तो शुभ हो भाइपद में लेबे तो सन्तान का नाश और आस्विन मास में मन्त्र दीचा ले वे तो सब सुख प्राप्त हो।।

> कार्तिके वृद्धिः स्यान्मागंशीर्षे शुभपदः । पौषे तज्ज्ञानहानिःस्यान्माघे वेधाविवर्धनम् ॥ फाल्गुने सुखसीभाग्यं सर्वोत्रः परिकीर्तितम् । दीचाकर्गभनं मासंस्वेतषु च शुभाशुभम् ॥

टीका—कार्तिक मास में मन्त्र दीचा नो तो धन की बिद्ध हो मार्गिशर में नोबे ती शुभ हो दीप में ज्ञान हानि हो माघ में ज्ञान की बद्धि फान्युका में मंत्र नोबे तो सीभाग्य और यश बहु।।

# मांब या नगर में रहने को म् हुर्त

प्रामनाम्नो भवेदचं तदाद्याः सप्त मस्तके । प्रस्ठे सप्त इदं सप्त पादयोः सप्त ताम्काः ॥ मस्तके च धनी मान्यः प्रस्टे द्यानिश्च निर्धनः । इदंग सुस्रसम्पत्तिः पादे पर्यटन फलम ॥

टीका-विस गाँव में या शहर में बसना चाहे उस गाँव के

गाम के अकर से नदात्र कर लीजे। जो नदात्र गाँव का पावे उसके पहिले प्रथम नदात्र पर्यन्त अट्ठाईस जानिए उसमें से गाव का नदात्र आदि लेके सात नदात्र गाँव के माथों पर दीजिए और ७ पीठ पर ७ दिल पर ७ पाँवों पर तब अपने नदात्र से देखिए जो माथों पर पडे तो बंश में बनी होय सम्मान पावे।। पीठ पर हानि और दिल पर सुख सम्पत्ति पाँवों में गिरे तो पर्यटन करावे।।

# अथ रोगी स्नान मुह्त<sup>°</sup>

मघेतराष्ट्रह्म भुजङ्ग रोष्णः पुनर्वसुरवाति विहान भेषु । रिकाभिः हाने हिमागो च शुक्रे बुघेवार स्नान मरोगजन्तोः ॥

टीका मधा उत्तरा तीनों रोहिशी रलेबा हैरेवती पुनवंसु स्वात इनका त्याग करना रिक्ता तिथि ४। १। १ इनको त्याग चन्द्रमा शुक्र, बुध ये बार त्याग करे और नच्छों में भीर वारों में गोगी र स्नान करें।। वाद में ब्रह्मभोज करें यथा शक्ति।

### यात्रा कामुहूत

उषः प्रशस्यते गर्गः शकुन च बृहस्पतिः अंगिरामनउत्साहो विषवाक्यम जनार्दनः

टीका नर्मा स्निका तो पह वाक्य है कि प्र घड़ी रात रहे यात्रा करे तो शुम है।। और ब्रह्म्पति जी का यह बाक्य है कि सुगन देख के यात्रा करे। अभिराक्षिप को यह वाक्य है कि जब मन में आनन्द हो जभी यात्रा करे। और जनार्दन का यह वाक्य है कि ब्राह्मण की आज्ञा लेके यात्रा करे तो शुभ है।।

#### प्रस्थान करना

यद्गोपवीतकं शस्त्रं मधुं च स्थापयेत्फलम् । विषादिके तथा सर्वे स्वर्णधान्यवशादिकम् ॥

टीका-ब्राह्मण को तो जनेऊ घरना चाहिए। चत्री को शस बनिये को मीठा शहर को फल और जातियों को अन्न या सौना प्रस्थान उसे कहते हैं कि यात्रा करने के दिन नहीं जाना हो तो पहिले दिन इन्छ चीज रखनी चाहिए।।

#### योत्रों के समय शक्न दंखना

इन्धनं च तथांगारं गुडं सपिस्तथाऽशभमः। अभक्तो मिलिनांगन्द तथा नग्नश्च ब्राह्मणः॥

रीका यात्रा में घर से निकलते ही लड़की अग्नि गुड घी तेल नग्न मिर फकी होजड़ा खोंक नग्न बालगा अधुम हैं।।

### अच्छे शकुन दंखना

श्रुति विप्रनिनादश्व नद्यावर्तः सकौतुकः । सुभगा स्त्री शुभः शब्दा गम्भीरः सुमनोहरः ॥ टीका-वेद पढते बाह्यणः गाना गाती नाचती वेश्या। गो हाथी धीवर भरा हुआ बल का घड़ा, या मशक भरी हुई। मङ्गी मरा हुआ। बाब; घंटा वजता हुआ, फूल और फूल हार, माली. नोतियों की या फूलों की माला पहरे कन्या। स्त्री सुहागन गोद भरी हुई। यह शकुन शुभदायक है।

### दिशाशुल देखना

शनौ चन्द्रेत्यजेत्पूर्वा दिल्लां च दिशां गुरौ।
स्यें शुक्रे पश्चिमोञ्च बुधे भौमे तथोत्तरे॥

टीका-शनिश्चर को और सोमबार को पूर्व में दिशाशूल जानो, बृहम्पति को दक्तिस में। रिव और शुक्त को पश्चिम में। वृत्र और मञ्जूज को उत्तर में दिशाशूल जानिए। यात्रा समय पर त्यागना चाहिए।।

अनुराधा त्रयं ' इस्तो मृगाधा च दिविद्वयम् । यात्रायां रवती शस्ता निद्याद्वाः भरणीद्वयम् ॥ मन्नोत्तरा विशाखा च सर्पश्चान्ये च मध्यमाः । पष्ठा रिक्ता द्वादशी च सर्वाणि च विवर्जयेत् ॥ लानं कन्या मन्मथश्च भक्रश्च छुलाधरः । यात्रा चन्द्रबले कर्या शकुनं च विचारयेत् ॥

टीका-अगुराधा, ज्येष्ठा, मूल, हस्य. मृगशिर आश्विन, पुष्य पुनर्मसु रेवती ये नद्यत्र शुभ हैं। आद्री भरणी कृतिका, मया उत्तरा तीनों विशाला श्लेषा यह अशुभ हैं। शेष नद्यत्र मध्यम हैं। छट चीथ नीमी द्वादशी वीवस अमात्रस्वा पूरनमासी यह तिथि

श्रीर व्यतीत योग वर्जित हैं। कत्या, मियुन, तुला, सकर ये लग्न शुभ हैं। चन्द्रवल और शङ्कन विचार कर यात्र, कीजे।।

#### नित्य दशा देखनो

तिथि बारं च नच्चत्रं ना पाच्चरसमन्वितम् । नवंभिश्व इरेद्धागं शेषं दिनशयोज्यते ॥ रविश्वनद्रो भौमराहु गुरुमन्दज्ञ के हितौ । क्रमेण तादिशा ज्ञेषा फल पूर्वेक्तमेवहि ॥

टीका-तिथि बार नचत्र अपने नाम के अधर सब १कट्टे करके ब से माग दे। १ बचे ता सर्य की दशा जानना, २ बचे तो चंद्रमा की, ३ मीम की। ४ रहें तो राहु की। ५ बचे तो गुरु की। ६ बचे तो शनि की। ७ बचे तो बुध की। ८ बचे तो केंद्र की। शून्य बचे तो सुक्त की। फल इसका ऐसा जानों जैसा वर्ष शुंधा दशा का है।

जनम तारा चतुर्गंगया तिथि वारसमन्वितम्। अष्टांभस्तु हरेद्वागं शेषिके च दशा स्मृता॥ रिवचनद्रकुजज्ञाश्रम गुरु गुक्र शनिः कमात्। शून्यशेषे यदा जाता राहरिष दशा स्मृता॥

टीका - जन्म नचत्र को दिन तचत्र तक गिने फिर चीगुसा कर विधि बार मिलावे आठ का भग दे जो १ बचे तो रिव, २ बचे तो चन्द्रमा, ३ बचे तो और, ४ बचे तो बुध, ४ बचे तो गुरु ६ बचे तो शुक्र, ७ बचे तो ग्रांति पूरा भाग लगे तो राहु और केंद्र की दशा जाननी चाहिए।

# चौखट का मुहुत

सूर्य चांद्युगभे शिरस्यथ फलं लच्मीस्ततः कोण भैः।
नागैरुद्धसनंततो गजमितः शास्त्रासु सौस्यं भवेत्।।
देहल्यां गुणभेः मृतग् इपतेर्गध्य स्यतः वेदभैः।
सौस्यं चक्रमिदं विलोस्यसु धेयाद्वारे विधेयं शुभम्॥

टीका-ध्यं के नद्यत्र से ४ तो सिर के हैं उनमें जी 'ट लगावें तो सक्ष्मी की प्राप्ति हो और तिससे अगले = कोश के हैं ये ऊबड़ करें फिर अगले ह शास्त्राओं के सुलकारी हैं अगले ३ देहली के मृत्युकारक हैं। अगले ४ मध्य के सौख्यकारक हैं।।

# घर को दरवाजा लगाने का महुत

भवेतपुषणी मेत्रपुष्पे न शका-करे इस्त वित्रा नखे चादिते च गुरी शुक्र चन्द्राव्यक सौम्येषु वारे यिथा नन्द पूर्णा नया चार शाखा ॥

टीका—रे॰ अनु० पुष्य च्ये० हा वि० म्ना पुन० यह नक्त्र गु॰ शु॰ चन्द्र॰ शनि ए बार हों। पड़श ऋठ एकादशी तीज तेरस आठे पंचमी दसमी ये तिथि हों। २।३।४। = 1६।६१२ ये लग्न दरवाजा लगाने में शुभ हैं॥

# कुवा खोदने का महूत

इस्तिस्विस्र नासवं वारूणं व शैवं पित्रयं त्रीणि चैवा-

त्तराणि प्रजापत्यं चापि नचत्रमाहः क्षारम्भे श्रेष्ठ-माद्या मुनीन्द्राः ॥

टीका—हा चि॰ स्वा० ध श श आ- म उ० तीनों यह नचत्र भौर चं० बुध गु॰ सुक्र यो बार २, ३, ४, ७, १०, १३, १४ इन तिथियों में कुबा बनाना व खोदना शुभ है।।

### पुनः द्वितीय कमः देखना

क्ष्पनकं प्रवच्यामि युनुकं ब्रह्मयामने ।
रोहिण्यादि निस्तेन्नकं यावन्तिष्ठति चन्द्रमाः ॥
एक्षमध्ये द्वयं पूर्वे नृतीयेऽग्निमेव च ।
याम्ये वाणसंगयश्च नैत्र्यतेषठसव च ॥
पश्चिमे युग्मवायुश्च उत्तरे त्रथईरितः ।
ईशाने त्रयो दानव्या वृद्धं रचादनुक्रमात् ॥
मैंध्येशीत्र जल स्वादु पूर्वे भूभौ च स्विग्डतम् ।
आग्नेयाँ च जल प्राक्तं पश्चिमे चारमेव च ।
नित्रत्यां च जल प्रोक्तं पश्चिमे चारमेव च ।
वायव्ये च पाषण उत्तरेच समुद्रभवत् ॥
ईशाने मनसा शुद्धिः वापी क्ष्पस्य लच्चणम् ।
प्रुवे करजल मेत्रे वासव पितृभेषु च ॥
रावमदन द्वितीया प चमी सममीसु च ।

#### घटवृष इरिलग्ने जीव शुक्राकी वारे। मुनिवर कथितोयं कृपकारभ सिद्धी ॥

| ३ ईग्रान<br>सुन्दर | श्रूवं में    |                    | टीका-रोहिसी से आदि लेकर २७               |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|
| जल                 | नल नही<br>आठो | जल हो              | नचत्र तक इस प्रकार गिनकर घरे कि          |
|                    |               | n =6               | १ मध्य में,२ पूर्व में, ३ इप्रग्नि में ध |
| ष उत्तम<br>सुन्दर  | मोटा          | भ दक्षिश<br>में जल | दिविष में ६ नैऋत में, २ पश्चिम में. २    |
| जल .               | शोंघ्रजल      | न आब               | नायव्य में, ३ उत्तर में ३ ईशान में।      |
| <b>ेवाब</b> व्य    | २प इचम        | ६नेऋत              | अब गोहिशी में दिन नचत्र तक जो संख्या     |
| पत्य र<br>निकले    | खारी ।<br>अल  | वल-                | बाबे उसके ब्रनुसार चक्र देखकर फल कहे ।   |

### बाग लगाने को प्रतिष्ठा को महुत

गोसिंहालिंग तेषु चात्तरगते गतो बुधादित्रये। चंद्राके चश्भा बुधे अभी दयारामप्रतिष्टोकार्याः॥

टीका-वृष मिंह बृश्चिक हम गिशा के सूर्य उत्तरायण । बुष गुरु शुक्र गि चन्द्रमा यह वार शुभ हैं। श्लेषा भगणी कृतिका सत्तिमपा विशाखा यह बच्चत्र अमावस्या ग्रोध चौद्म नौगी आठें कट द्वादशीं यह तिथि अशुभ हैं।

सगोई में लड़की के सिर में डोरी गेरना विश्वस्वािवें ब्लाव पूर्वात्रय मेत्रे वस्वाग्नेयैविकर

पीड़ावितिऋची, । वस्त्रालङ्कारादि समेतै। फलपुष्पैः सन्योष्पादीस्यादनुकन्यावरण सत्।

टीका उत्तराषाह स्वाति अवस तीनों पूर्वा अनुराधा धनिष्टा कृतिका विवाह नचत्र इतने नचत्रों में चं. गु० शु० बुध इन बारों में कन्या के सिर में डोरे गेरे और अच्छे वस्त्र और चीज पहरावे ॥

#### अथ कष्ट योग देखनो

शतिभवाकरआद्रा स्वातिम्लित्र पूर्वा भरणी सहितपुष्यो ॥ भौममदार्कवाराः प्रथम दिन चतुर्थी द्वारशी षष्टोभृता । हरिहिविधि रच्च रोगिणौ काल मृत्युः ॥

टीका शतिभवा इस्त आद्रा स्वाति मूल पूर्व तीनों भरगीं पुष्य के नचत्र हो और मौम शनिश्चर रिव ये वार और १, ४१२,६,३०, ये तिथि ऐसे योग में नोई बीमार हो तो विष्णु आदि भी रचा करें तो भी नहीं बचे।

#### अथ ज्वालामुखी योग

पड़ना मृल पंचमी भरणी आठे कृतिका न्वमी रोहणी दशमी श्लेषा ज्वालामुखी ॥ जन्में तो जावे नहीं बसे तो ऊजड़ होय।

कामनी पहरे चुड़ियां निश्चय विधवा होय ॥

कुवे नीर जिंक नहीं, खाट पड़ो न उठनत। जोतिषी जो जाने नहीं, ज्योतिष कहता पंथ॥

टींका-पद्दा के दिन मूल प'चमी के दिन भरखी, आठें को कृतिका नोमी को रोहिशी दशमी को रलेशा यह नकत्र अग्नि सुखी हैं। जो इनमें जन्म ले तो जीने नहीं और घर में बसे तो ऊज़द होय, और स्त्री चूड़ी पहने तो निषवा हो, इनमें कुवाँ नहीं आंके और जो नीमार होकर खाट में पड़े तो उठे नहीं यह बात ज्योतिष का ग्रंथ कहता है।।

#### सुतक निर्णय देखना

महिष्योऽजास्तया गावो बाह्यस्यादिस्त्रियस्तथा। दशरात्रेण शुष्यन्ति भूमिस्थ च नवो दकम् ॥१॥

टीका भेंस बकरी गाय द्वा के पशु भीर बाझाओं आदि स्त्रियाँ बच्चा होने पर भीर भूमि मेच का जल ये दश रात्री में शुद्ध टोते हैं।।

दशाहाच्छुच्यते मोना अवगाह्य पिना शुनिः॥ २

टीका--माता तो दस दिन में शुद्ध दोती है आर पिता स्नान करने से त्रन्त दी शुद्ध हो जाता है।।

#### मृतक पातक निर्णाय देखना

यदा तदा भवेदाहः सूबक मुसिपूर्वकम् :

टीका — निर्मय तिन्छु में लिखा है कि दाह तो किसी ही दिन हो परन्तु पायक मृत्यु के ही दिन से मानना चाहिए और व्याह भी उसी तिथि में होना चाहिए जिसमें मौत हो ॥

#### मरने में पातक देखना

सवे व दशाहं स्यात सूतकीना च संत्यजेत । चतुर्थे दशरात्रं स्यात षट रोशिश्च पंचमे ॥ षष्ठे तु चतुरो होया सप्तमे च दिनत्रयम् ॥ मष्टमे दिनमेकन्तु नवमेकन्तु नवमे प्रहरद्वतम् । दशमे स्नानमात्रेणं एयम गोत्र प्रसृतकम् ॥

टीका—मरने में चारों वणों को दस दिन का खतक होता है इस वास्ते सृतिकयों का त्याग करे। एरन्तु यह भी प्रमाण है कि जो चौथी पीड़ी हो तो दस दिन तक सूतक माने और पाँचवीमें ६दिन का, छटी में चार दिन को, मातवों में ३ दिन का, आठवीं में एक दिन का, नवीं में २ पहर तक का, दशयी स्कान करने ही में शुद्ध हो जाते हैं। यह मोत्र के उत्तर मतक कही है।

### त्रियुस्कर योग वर्जित

यमलादितिपुष्कर मूलम्बावसृवासवपंचक पंचयुता । भरणीनश्रीकी जे प्रायम्भवाद्यज्ञात कुटुम्बस्वय त्रिया ॥

टीका - ययनादि रिष्टुम्बार यह लोग मूल मधा धनिष्ठा शिष्ट्र पूर्वी भाष्ट्र अराप्टरे भव इनने प्रेत की किया नहीं करे और जो करे तो इंदुम्ब बालों में या अपने घर में और भी दृख बास हो।

### त्रिपुस्कर योग देखना

भद्रातियो रिवजधूननैयाकंवारे द्वीशाय माज चरणा

दियि बन्हि विश्वे । त्रेषुस्करो भवतिमृत्यु विनाश बृद्धा त्रेगुणयदोद्रिगुण कृद्धसुतत्त्वचान्द्रः ॥

टीका-मद्रा तिथियों में से कोई सी तिथि ही और शनि या मक्कल या रविवार इन वारों में से कोई बार होय और दिशाला उत्तरा फान्गुनी पूर्वा माद्रपद ऐसे योग को त्रिपुस्कार कहते हैं।। इसमें मृत्यु हानि होबे तो तीन होय और वृद्धि जन्म भी तीन ही होंय और यो ही तिथि और यो ही बार और घ० चि० मृ० यह नचत्र होय तो उसकी द्विस्कर कहते हैं और इसमें हानि वृद्धि जन्म दो होते हैं।।

#### नीव घरने में शेषनाग विचार

तिहै कन्या त्लायां भुनक्ष पातमुखं शम्भु कोणेग्नि खाते, वोयव्ये रोषवको मिल्यन मकरे ईश खात वदन्ति । कुम्मे मीनेषमे पे नेक्सि दिशि मुखं खातं यायव्य कोणे उद्घे मिथुने कुलीरे अग्निदिशि मुखं राचसी कोणखातम ॥

टीका—सिंह कर्य। तुला के स्वयं में शेषनाम का मुख ईशान दिशा में रहता है। अग्नि दिशा में खोदे और चिने बश्चिकः घन मकर के रूपं में शोष का मुख बायच्य में रहता है ईशान में चिने कुम्म मीन मेष के सूर्य में शोह का मुख नैऋत में होता है बायच्य में चिने बष मिश्रन कर्क के सूर्य में शोष का मुख दिशा में रहता है इसलिए नेऋत से चिने ॥

#### शेषनाग फल देखना

शिरः खनेत मातृपित्रौश्चहन्ता खनेत पृष्ठं भयरोग

पीड़ा। पुच्छ खनेच्च त्रिषु गोत्रहानि: स्त्रीपुत्र लामो धनंबामकुचौ ॥

टीका-यदि शेषनाग के सिर पर खुदवाबे तो माता पिता की द्वानि होय और पीठ पर खुदवाबे तो सय रोग पीड़ा होय और पूँछ पर खुदवाबे तो तीन गोत्र की हानि होवे और जो खासी जगह पर खुदवाबे तो स्त्री पुत्र धन इत्यादि का लाम होने ॥

#### प्रथ्वी को सोना देखना

पद्योतनःत् पं बनखांकसूर्यो नवेन्दुः षड्विष मितानि भानि । सुप्त मही नैव गृहं विधेयं तडागवापी खननं नशस्तम् ॥

टीका-सूर्य के नक्षत्र से प्रवे २० वे ६ । १२ । १६ १९ २६ इन नक्षत्रों राष्ट्रध्यी हो हो है । सोती हुई पर ताचान वावड़ी हुनाँ इवेजी इत्यादि के निमित्त खुदवावे नहीं ॥

#### तिथि निर्णय देखना

यां तिथि सक्षत्र उदयं याति भास्करः ।
मा तिथि: पक्तना जेगा दानाध्ययनकर्मसु ॥
टीका-जिस तिथि में सर्व उदय होता है। वह द्वैतिथि सारे
दिन मानी जाती है दान के करने में और विद्या के पड़ने में ॥

## ब्रत निर्णय देखनो

शिववा शिवदुर्गा च दीपिकां चाहुताशनीस ।

जन्माष्ट्रमी चन्द्रषष्टो पथमे दले ॥ १॥

टीका-शिवजी का बत और दुर्गा का बत दिवाली और होस्री जन्माष्टमी चन्दव की संपनारायस आदि त्रत विधि के पहले मारा में करने चाहिए ॥

> एकादशी यदा नष्टा परतो द्वादशी भवेत। उपोध्या दशमी विद्धा मनिरुदालकोन्नवीत्॥

टीका-यदि एकादशी की हानि हो तो द्वादशी छोड़ के दसमी वेधा एकादशी में बत करले।

नवमी पलमेकन्तु दशम्यांश्र निथिच्वयः। तदा एकादशी त्याज्या द्वादश्या वतमावरेत ॥

टीका-नवमी एक पल हो दशमी का चय नाम विल्क्स नहीं हो तो उस एकादशी को खोड़कर द्वादशी में बत करना चापिए ॥

#### हरिवासर देखना

भागाका सित पद्मे तु में त्र श्रावण रेवती। संगमे नेव भोक्तव्य द्वादशी द्वादशाहरेत ॥

टीका-जो एकादशी जत किया होने और अगले दिन ब्रादशी को अनुराधा नचत्र हो और महींना आषाह का होने और भाइपद में द्वादशी को अवस होवे और कार्तिक में द्वादशी को रेक्ती और चाँडनी रात होय । जो इनमें मोजन करें तो बारह वर्ष के किये हुए एकादी वृत के फल को नष्ट कर देवी है।।

नैत्रस्य प्रथमे पादे श्रवणे च द्वितीयके।

#### येवर्ता अंतयादेषु भोजनं ज विवर्जयेत ॥

टीका श्रितुराणा के प्रथम चरण भें श्रवण के दूसरे में रेवती के चौरो चरण में भोजन नहीं करना ॥

# सर्वप्रतिष्ठा मुद्भत देखना

जलाशयापामसुरप्रतिष्ठा सोम्यायने जीवशंक शुक्रे । दृश्ये मृदुचित्रजर घुवे स्यात्पचे सिते स्वचे तिथिचणे वा ॥

टीकां कुवां मादि प्रतिष्टा में उत्तरायण सूर्य हो और गुरु चन्द्र सुक्र उदय हों झाँर मू० रे० चि । अनु ह० अस्वि० पुष्प अभि० स्वात पुष्प अ० भ० श॰ रो० तीना उत्तरा और शुक्ल पच और जिस देवता की प्रतिष्ठा कराए उसी नचत्र तिथि सुहुर्त में लेना इप विधि से सब देवों की प्रतिष्ठा कराए उसी नचत्र तिथि सुहुते में लेना इस विधि से सब देवों की प्रतिष्टा श्रेष्ठ हैं।

्रिकारवर्जे दिवसेश् शस्ताः शशांकपापरित्रभवांग संस्थैः । व्यात्याव्यगैःसरशवरै मृगेन्द्र सूर्योघटे कौयुवती च विष्णुः ।

टीका किता तिथि चांय रीमी चौदस और मञ्जलवार को न्यान कर देना । और लग्न शुद्धि चन्द्रमा सूर्य भीम ज्ञानी राष्ट्र केतु ये उहार की रहे स्थान में होने और शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र १२। = छोड़कर २। ४। ४। ७ ६। १० में होने तो प्रतिष्ठा करनों। और सिंह ज्ञान में सूर्य को ॥ कुम्भ में बृह्मा की कन्या में विष्णु की स्थापना करनी चाहिए॥

शिवो नुयुग्मे द्वितनो च देव्यः चुद्राश्वरे सर्व इमे

स्थिरचे । पुष्ये प्रदा विष्नप्रयच्च सर्पभूतद्योत्ये अवणे जिनश्व ॥

टीका मिथुन लग्न में शिवजी की स्थापना और रे, ६, ६, १२ इन लग्नों में दुर्गा की और २, ४, ८, ६ इन लग्नों में छुद्रा देवी चौसठ योगनी को और पुष्प में नवप्रहों की। सूर्य की इस्त में और गणेशजी और यह और शेष और भूतादि देवतों की रेवती में और अवण भें जिन देवतों की स्थापना अष्ठ है।

# विटौरे का मुहूर्त देशना

यूर्य चाद्रमभैरधस्थलगते हाकारसेः संयुतः । शीर्षे युग्ममिते शवस्य दहनं सध्ये युमे सर्पभीः ॥ प्रांगाशादिसुवेदभैरव सुद्दः स्पात्संगमो रोगभीः । क्वाथादेः इरण सुख्वगदितं काष्टादिसंस्थापने ॥

टींका—सूर्य के नचत्र से अगर्ग ६ नचत्रों में विटीरा रक्खे तो बहुत अन्छे पाक पकाय जाया करें और उनसे अगर्नो दो नचत्रों में घरे तो उसके उहलों से मुद्दी फुके उनसे अगर्ने ४ नचत्रों में सर्प भय रहे, उनसे अगर्ने ४ नक्षत्रों में मित्र भोजन पके उनसे अगर्नो द में रांगी के लिए काढ़े पक्षें उनसे अगर्नो ४ नक्षत्रों में शुभदायक होता है।।

# गोंद लेने का बहुर्त

हस्तादि पंचक भिषम्बसु षुष्य भेषु सूर्यच्चमाज गुरु भागव वासरसु । रिका विवाजत विश्वस्वि कुम्भ लग्ने सिंहे बृषे भवति दत्त परिः होयन ॥

टीका इस्त से पाँच इ॰ चि०म्बा० विशासा अनुगध। अश्विनी धनिष्ठा पुष्प यो नवत्र स्म मण गुण शुण यो वार ४, ६, १४ छोड़ के बाकी तिथियों में दक्षिक इन्म सिंह तृष इन खन्नों मे पुत्र गोद लोना शुम ॥

पशु ब्याने में बर्जित मास

माघे बुधे च महिषी श्रावणे पहवा दिव । सिंहे गावः प्रसुवन्ते स्वामिनो मृत्युदायका ॥

टीका-माच के महीने में बुध के दिन में स श्रावण में घोड़ी दिन में और सिंह के सूर्य में गी ज्यायों तो स्वामी को मौतदायक होता है तत्काल उसकी दान करके शाँति करें।।

## वधु प्रबेश महुरत देखना

भ्रुवः चित्र मृदुः श्रोत्र बसु मूलमघोनिको । वधुः प्रवेशो सन्नेष्ठी रिकाराके दुधेपरे ॥

टीका—उत्तरा ३ रो० इ० श्राश्विनी पुष्प श्रामि मृत्र रे० चित्रा ऽम्रु० श्र धन मृत्र मचा स्वार्ग में ३, ६, १४ में तिथि मंगस रिव युधवार को छोड़कर नई वधु को वर में नो जाना चाहिए ॥

> ब्रग लगाने का महरत बतागुरमवृद्धारीषा सस्तपुष्पीश्वनी श्रुवै:। विशाखा मृदु मुला हि बारुणेश्व प्रशस्यते ॥

गुरौ केन्द्रे विपापेखे विभौ वारि विधृदये। शुभ युक्ते चिते वन्धी सद्वारे शुभोदये॥

टोका-पेड बेल गुच्छे इनके लगाने से इस्त, पुष्य, अश्वनी तीनो उत्तरा, रोहिसी विशासा मृगिशरा रेवती चित्रा अनुराधा मूल अवलेषा शतिभषा ये नश्वत्र और इप कर्क कन्या छुला धन बे सक्त केन्द्र १ । ४ । ७ । १० इन स्थानों में गुरु और लग्न में या दसवे चन्द्रमा २ । ४ । १० । १३ ये तिथि चन्द्र बुध गुरु शुक्र ये बार शुभ हैं केन्द्र में पाप ग्रह न हों और एक स्थान शुभ ग्रहों से युक्त हो इनमें बाग लगावे। जब पड़ बोवे तब ये मंत्र पढ़े—

> वसुधेति च शीतेति पुन्य देति धरेति च । नगस्त शुमगे देवी द्रुमोय बृद्धतामिति ॥

## मुख्य द्वोर का मुद्रतं

कर्क कुम्मे च सिंह च मकरें च दिवाकर:।
पूर्व वा पश्चिमे वापि द्वारं कुर्याच्च वेश्मानाम् ॥
मेषे व्रषे वृश्चिकं च तुले चापि यदा रवि:
गृहद्वारं तदा कुर्याद्त्तरं वापि दिच्चणाम् ॥
धनुर्मिथुन कन्यायां मीने च यदि भानुमान् ।
न कर्तव्यं तदा गेहं कृते दुःख्यमवाप्नुयात्॥

टीका - कर्क क्वंस सिंह मकर के सर्थ में घर बनावे तो धर का दरवाजा पूर्व अथवा पश्चिम की भोर करना चाहिए ।। मेष, इष, बृश्चिक और तुला के सूर्य में उत्तर अथवा दिश्या को घर का द्वार शुम है। धन मिथुन कन्या और मीन के सूर्य हो तो घरका बनाना अशुम और दुःखप्रद है।।

धुद्वव

युद्ध करने

का महत

पुल बांधने

का मुहतं

पुनवसु पुष्य मठर ८ पूर्वा भा•,उत्तरा भा० पूर्वाबाठ धत्तरा साद पहरने वार श्रवमूबहर ये नक्षत्र गुक्तीवर० ये चार २, ३, १, ७ ८, १० ११ १३ ये तिथि १, २, ३ मास मे ६, ५, ५ ८ ग्या उह यह लग्न मुह्य होने चाहिए सोमांत कर्म 🛎 फरना चाहिए। बनुउ उ॰ तानों रोटबस्व॰ पुष्य पूo शo ह• अ॰ ये नक्षत्र दुकान कर्ने २,३,४,७,६,दसमी एक।दशो तेरस ये तिथि गु० शु० वु० वं० ये का मुहत वार्द्धा-४-८ यं खगन सुम हैं। राजा के उत्तरा तोनों श्रव्यवध•मूव पुत अनुवरोव रेव पुष्य अव देखने का ह0 छि॰ सुम विभि हुम वार हो।। मुह्र त नौकरोकरने ह, चि, अनु, रे, अ० मु० पुष्य य नक्षद ५० गु० शु० हो बार सुभ तिथि यो न राशि गमा वर्ग किलावे का श्रुध्ते पुवि तिनो अस्से म,अ,पु,श, मु व नक्षत्र सुभ बार ५,६ गाव बनान प,,,,,,,।0,११- १३ यो नक्षत्र सुभ है। का भूद्रेत पूर्वी तानो उत्तरा तीनो भ व्यक्षि ज्यं आद्रा । अव कृ दाव चलान भाग मूट अनुविधे नक्षत्र मुश्र बिश्व सूश बार है।। का मृहुक ह्0 चिंठस्वावमा पुष्य बत्तवा शीनो बोठवम् व्यवरेठमठ वीज बान मु० अनु ये नक्षत्र सुभ िथ सुभवार है।। का मूहत ज्ये ब ब ब ु • पु ॰ पु ब्द रा ः स्ते ० म० ह० रे० उत्तरापास० बच्चा का बाहरनिका बार घर में नक्षत्र रर चं प्राठ सुर से बार ४, ६, ७, २० ये लने का लगन ६-३-४-७-६-१०-🖂 िथि सुभ है ॥

> बार्डा भ ॰ पूर्वा तीना मूल अस्त्रे, म. ये नक्षत्र ३ '१३-८-१ १०-१२ विचि बुध बंद १९ ये वार सुभ लगन हैं।।

> ष्ठक्तरा तीना हो. स्वःत म• यो नक्षत्र मं ०र०गू. यो बाह सुभ सगन ४-१-५-७-७'। ठ-११-१५ सुभ विधि हैं।

> > ॥ इति श्रुष्ट्रते अकरण ॥

#### श्रो३म्

# प्रश्न प्रकरण भोषो टोका

#### -बतुर्थ भाग-

---

जो कोई आके पूछे कि मेर। प्रश्न है तो उससे पन्डित यों कहे कि तुम अपना हाथ अपने शरीर पर घरो जहाँ तो अपना हाथ घरे बहाँ का फल इस प्रकार कहें :

#### श्लोक

शिरो मुखं कर्ण नेत्रं स्पृष्टवाट् प्रच्छति यो नरः ।
सुवर्णभनधान्यानां लाभस्तत्र न संशयः ॥
स्वंधप्रीवोकठहस्तस्पर्शे लाभोहि दुःखतः ।
कुवावाभिसमालंभे भव्यानादि सिध्यति ॥
जवालिङ्गकटीस्पर्शे कन्यालाभसमुद्भवः ।
जानुगुल्फपदस्पर्शे महाक्लेशः प्रजायते ॥
केशस्पर्शे भवेनमृत्युः कार्धसिद्धिनं जायते ।
सुगन्धमद्यपानादिस्पर्शे सिद्धः प्रजायते ।
सुगन्धमद्यपानादिस्पर्शे सिद्धः प्रजायते ।

शुन्यालये रमशाने च शुष्ककाष्ट्रचते तरी ॥ गुल्फमस्माधनस्थाने प्रश्नवलेशः प्रजायते । देवस्थाननदोतारे |दव्यस्थाने शुभ भवेत् ॥ शुभं दृष्ठि ऋतं सिद्धिर्विद्यु च न जायते ॥

टीका माथ ग्रुल कान नेत्र पर घरे तो लाभ हो। कन्या गभा हाथ कल्ले छूबे तो कष्ट से लाभ हो। कोल नाभि में अच्छा भोजन पावे। जाँच लिंग कमर पर कन्या या पुत्र का लाभ हो। घोटा कीना पर क्लेश हो या मृत्यु हो। फल फूली की सिदि हो। प्रशा काष्ट्र अन्नि इनमें कष्ट हो। सुगन्ध या भद्य पान में सिद्धि हो। सूने घर में शमशान में भस्म बर बेंट के पूछे जो क्लेश हो। देवता के मकान पर या नदी पर या गौशाला म या सन्द्रश्त होके पुछे वो शुभदायक होता है।।

#### कन्या होगी या पुत्र ये देखना

नामाचराषि त्रिगुणी कृतानि तुरङ्गदेशे तिथि मिश्रितानि । अष्टी च भागो लभते च शेषं समे च कन्या विषमे छुनारः ॥

टीका - गिमेगी के नाम के अध्यर तिगुने करे जिसमें घोड़ा के अध्यर देश के अध्यर मिलान नर्त ान तिथि मिलान = आठ का भाग दे शेष अङ्क सम नाम २, ३, ६ इस प्रकार बचे तो कन्या विषम नाम १, ३, ४ इस प्रकार बचे तो पुत्र हो ॥ तुत्पश्नलग्ने रिजजीव भौमास्तृतोथ सप्ते नव पंचमे वा। गर्भे पुमान्वे ऋषिभिः प्रणीतश्चान्ये प्रं हेःस्त्री विद्युधेः प्रणीता ॥

टीका—जो कोई पूछे भेरे पुत्र होगा या कन्या ऊस वक्त खरन देखके घरे, लगन से तीसरे ७ ६ ५ जो इनमें सूर्य बु॰ मं॰ ये ग्रह हो तो पुत्र हो इन स्थान में और ग्रह हों तो पुत्री जानो ॥

नखड्डयं गर्भिणि नामधेयम् तिथिषयुक्तम् शर संयुतं च । एकेन हीनं नव भागधेयम् समे च कन्यो विषमे कुमारः ॥

टीका—नख नाम बीच में गभंग्री स्त्री के नाम के अवहर और उस दिन की तिथि जोड़ के। पाँच और मिलाबे एक घटा के नब का भाग दे १, ३, ४, ७ बचे तो पुत्र हो त्रीर २। ४ = बचे तो कन्या हो।।

## मुट्टी प्रश्न देखना

मे पे रक्तं त्रपे पीतं मिथुने नी खवर्णकम् । कर्के व पाण दुराज्ञे यः सिंहे घूत्र प्रकीतितम् ॥ कन्यायां नी खवर्णस्यः त्रध्ये तवर्णतथा तुले । वृश्चिके ताम्रमिश्चं च चापे पीतं विनिर्दिशेत्॥ नक्षे कुम्भे कृष्णवर्णम् मीने पीतं वदेत्सुधीः ।

टीका—जो कोई कहे मेरी मुही में क्या है मेष लग्न हो तौ लाल रक्क को बस्तु कहे। बृष में पीली मिथुन में नीला कर्क में पीला सिंह में धुएँ का सा रक्क कहै कन्या में नीला। तुला में सफेद पृश्चिक में लाल धन में पीली मकर में काला कुम्म में भी काला मीन में पीला रक्क कहे ॥

## कार्य प्रश्न देखना

दिशापहरसंयुक्ता तौरका वारमिश्रिता। अष्टिभस्तु हरद्भागं शेषं प्रतस्य लच्चणम् ॥ प्रवक्ते त्वरिता सिद्धिः षट तुर्गे च दिनत्रयं। त्रिससके विलम्बश्र द्वी चाष्टी नहि सिद्धिदी॥

टींका-जो कोई पूछे काम कब तक होगा पृजने वाले का जिस दिशा में मुँह हो वो दिशा पहर नचत्र श्रीर वार सबको एक जगह करके द्र का माग दे १ या ५ वचे तो जन्दी काम सिद्ध हो ६। ४ बचे तो तीन दिन में हो ॥ ७ गचे तो देर में होगा नहीं ॥

#### पंथा प्रश्न देखनो

निथिपहरसंयुक्ता तारका वारमिश्रिता।
सप्तिभस्तु हरेदभागं शेषतु फलमादिशेद ।
एकेन गमने सिद्धिर्द्धाभ्यां भागश्च एव च।
तृतीये वार्धभागें के चतुर्थेशम आदिशेत्॥
पंचमे पुनसकृतिः षष्ठे क्लेशः प्रजायते।
सप्तमे शून्यता वृत्तिरिति द्रेयं विचल्लाः।।
टीका कोई पृष्ठे हमारा आदमी परदेश से कव आयेगा

बो तिथि नार पहर जोड़ के ७ का भाग दे १ वर्ष तो घर पर कहना २ वर्ष तो रास्ते में ३ वर्ष तो अर्घ मार्ग में फंस गये ४ वर्ष तो गांग के पास आ गया है ऐसा कहै ५ वर्ष तो रास्ते में से फिर गया ६ वर्ष तो कण्ट हो गया ॥ शुन्य वर्ष तो जानो मर गया ॥

भनसहजगतौ गुरुपार्गवौ कथयतोऽन्बगमनं प्रवासि-पुंसा । तनुहिबुकगतानिमौ च तद्रज्काटित नृणां कुरुते गृहप्रवेशम् ॥

टीका--प अने के वत्त जो लगन हो तो इससे दूसरे स्थान गुरु और तींसरे स्थान शुक्र हो तो बल्दी भाना कहै। पहले स्थान शुक्र और चौधे स्थान गुरु हो तो जानो आ गया।।

# अय जो देखना;

पितृदोषो भगेनमेषे चुबाः निर्विवर्णता ।
त्रषे गगनदेव्यास्त् ज्वरदुः स्वप्ननेत्रस्क ॥
मिथुने च भहाशायादाषो वेलाज्वरोनिलः ।
कर्के च शाकिनीदोषः हास्यगोदनमीनतो ॥
सिंहे जले प्रतदोषां दिशाशाते ज्वरीरुचिः ।
ग्रह्दोषश्च कन्यायां काभालस्यारुचियं था ॥
चेत्रपालभवो दोषस्तुले संतानपीदनम् ।
त्रिश्चके नागदोषश्च ज्वालादेहे कुवुद्धिता ॥
चापे देहे भवेदोषो ज्वरः शोकोदरव्यथा।

मकरे विशिद्धकादोषी देहमंगो जनरोनिस्तः ॥ मिलनप्रतदोषस्य कुम्मे देहस्य पीड्नम् ॥ मीने वापेङ्गनादोषी जनराजंजालदर्शनम् ॥

टीका जब कोई जी दिखाने आवे तो जो को नारह , गिने। १ वचे तो मेप लगन जानना। २ वचे तो अप ऐसे ही जो जी वचे नारह से गिनती में नोही लगन जानना फिर उसका फल कहना मेप में पित्रों का दोप कहना। पित्र गायत्री तपो। भूक नहीं लगती। २ देवी का दोप इलका बुखार रहे।। ३ महामाया कृष्का दोप॥ ४ शाकुनी देवी की पूजा करो।। ४ जल का अत है। उसका दो जो इनसे खख्या है वह चीज दिग्या के किनार धर दो। ६ अहीं का प्रहों को दान करो। ७ सन्तान का दोप बाह्यण के लड़के कों कपड़े पहराओ और चेत्रपाल का दोप चौद्धाला तेल का दीयावास्त्र के संदूर ऊद्द स्याही दही उसमें धर उसके सिर पर को उतारकर चौराह पर रच हो।। ८ देवता का पूजत करो।। ६ बचे तो अक्ष रोग कहना।। १० चन्छी देवी ना दोप चन्छी की जात दो या कन्या जिमावो ॥ ११ प्रेत का दोप कुछ प्रत का उतारा कर घरो या गायत्री जपवाको।। १० योगनी देवी का दोप, देवी का या माता का उठावना घरो।।

व्यये धर्म तृतीये च षष्ठे पापो यदा भवेत् । हते जले कुजे दोषो तस्य दोषः कुलोद्भवः ॥ शनौ जले कजे शस्त्रे गरे सुर्यश्च वैस्वतः । राहुश्चिवकतो नष्टः शांतिपूजा द्विजार्चना ॥ टीको---१२। १। ३। ६ इन स्थानों में जो पाप ग्रह हों तो जल से इब के मरे हुए का, जहर देने से मरे हुए का दोष जानो और जो शनि हो तो जल में हुवे हुए का दोत। मझल हो तो शास्त्र से मरे हुए का दोष। सुर्य हो तो कोठे से गिरे हुए का दोष या और कोई इमित से मरा हो उसका दोष, जो ऐसा दोष हो तो पीपल की यूजा या सिवजी की पूजा या जाताण जिमाने तो दोष दूर हो।।

# वस्तु खोई जाने का प्रश्न

भन्धश्व विषिटाच्चस्व काणाचोदिव्यलोचनः । गणयेद्रोहिणीपूर्व सप्तवार मनुक्रमात् ॥

टीका-प्रमधा चिपटा काणा सलोचना ये चार प्रकार के नश्चन हैं रोहिश्वी से ७ दफें गिने फिर उसका फल कहै।।

रोठ | पुष्य | उठफाठ | बिठ | पूठ बाठ | ध्रिनि. | रेठ | ये नक्षत्र अन्धे हैं | मूठ | क्लेठ | हठ | अनु | उठबाठ ! गठ | अ | ये नक्षत्र चिपटे हैं | आ. | म० | चिठ | ज्येठ | अमिठ | पूठ | भठ | ये नक्षत्र कारो हैं | पूठ | पूठ | स्थाठ | मठ | ये नक्षत्र सलोचन हैं | भाठ | स्थाठ | पूठ | भाठ | ये नक्षत्र सलोचन हैं |

भन्धे च लभते शीष्टं मन्दे चत्र दिन त्रयम । काणाचे मासमोकं तु सुनेत्र नैव हस्यते ॥ टीका - अन्धे लग्न में जाँय तो जन्दी मिले। चिपटा में तीन दिन में मिले। कांग्रे में एक महीने में। सलोचना में न मिले।

> तिथिवारं च नच्चत्रं पहरेण समन्वितम् । दिक संरूपया हते चैव सप्ताकैर्विभजेत्पुनः ॥ एकेन भृतले द्रव्यं चेद्वागड्संस्थितम् । नृतीये जलमध्यस्थमन्तरिचे चतुर्थके ॥ तुष्व्यं पंचमे तुर्यात् षष्ठे मोमयमध्यगम् । सप्तमं भरत मध्यस्थानत्येतत्प्रश्नलच्चणम् ॥

टीकां जो कोई कहै मेरी चीज जाती रही है उस दिन की विश्व दार नचन पहर सबको जोडे १० को गुणा करदे ७ का भाग दे १ बचे तो प्रध्वा में कहना २ बचे तो बरतन में १३ बचे तो जब में १ बचे तो छत भ भ बचे तो भूसे में ६ बचे तो गोवर में = बचे तो भस्म में कहना ॥

## पश खोये जाने का प्रश्न 📑

द्युमिण नाननाभेषुवनस्थि तस्तदनुष्ट्रसु च कर्ण पथे स्थितः। अवन्तभेष गतांभिवराद्रग्रहम् द्वयगरो गत एव मृतं त्रिषु ॥

टीका-सूर्य नवत्र से ६ वां नचत्र हो तो बन में गया। ६ में रास्ते में हैं। ७ में जन्दीं घर आ जाय। २ नहीं मिले। हमें आनो मर गया।

## वर्षा नचत्र संज्ञा देखना

दशाद्राद्या भ्रियस्तारा विशाखाद्या नपुं सकाः। त्रिस स्त्रियरच मृलाद्या पुरुषाश्च चतुर्दशः॥ स्त्रीपुंसयोर्महावृष्टिस्त्रिनपुंसक्योः क्वचित्। स्त्री स्त्री शीतलकायो योगे पुरुषयोर्न च॥

टीका - आर्द्रा से लेके दस नचत्र स्त्री है विशासना से ३ नचत्र नपुंसक है। मूल के चौदह नचत्र पुरुष हैं। जो स्त्री नचत्र हो सूर्य पुरुष में आने तो वर्षा हों। स्त्री नदुंसक में वर्षा धोड़ी हो।। स्त्री २ नचत्र में मेव जाया रहे वर्ष नहीं पुरुष नचत्रों में वर्षा नहीं हो।

#### दूसरा योग दर्पा का

उदयास्तं गतः शुक्रो ब्रधश्च वृष्टिकारकः । जलराशिस्थिते चन्द्रे पाद्योन्ते संक्रमे तथा ॥

टीका शुक्र बुध के उदय में वर्षा होती हैं भौर चन्द्रमा जल राशि में हो तो पच के अन्त तक या संक्रांति तक वर्षी हो।

बुभः मुकः सभीपस्थः करोत्येकाणवां भद्दीम् । तयारन्तर्गतोभानुः समुद्रमपि शोपयेत ॥

टीका जो बुध शुक्र एक राशि पर हों तो सारी प्रध्वी में जल वर्षे और जो इनके बीच में सूर्य पडे तो समुद्र के भी जल को सोख जाय।

चतत्यंगारके वृष्टिः त्रिधा वृष्टिः शनेश्वरे ।

वारिपूर्णा महीं कृत्वा पस्वात्संवरले गुरुः ॥
टींका-और जो मक्क चले तो वर्ण हो ॥ शनिश्वर के

टींका-और जो मङ्गल चले तो वर्ष हो ॥ शनिश्चर के चलने में जहां तहाँ वर्ष हो इनके पीछे गुरु हो तो सारी प्रश्वी में जल बरवे।

भानार्गमहीपुत्रो जलशीषः प्रलायते । भानोःपरवात् धरासूनुःवृष्डिर्भवति भूयसी ॥

टीका-श्रीर जो सूर्य के आगे मङ्गल होय तो प्रजा के जलको सोख जाय श्रीर पीछे होय तो वर्षा ज्यादे ॥

## गृहण फल देखना

यदैकमासे गृहणं जायते शशिसूर्ययौः॥ शस्त्रक्षेपै:स्वयं गांति तदा भयं परस्परम्॥ प्रहस्तोदितो च प्रस्तास्त्री धान्यभूपोलनाशकौ सर्वषस्त्री चंद्रसूर्यो दुर्भिच्नमरणमदौ॥

टीका-जो एक महीने में सूर्य चन्द्र दोनों ग्रहण पखे तो राजाओं में युद्ध हो शत्रु कोषे श्रीर नाश हो। जो सूर्य चन्द्रमा प्रहरण होते उदय हो वा श्रम्त हो तो श्रम्न का नाश स्रोर राजा का नाश हो सर्व ग्रहण हो तो दुर्भिच हो श्रीर मरण हो।

# गृहण आदि दोष देखना

वह कृत्वा सुवृष्टिस्च हानिस्च भयाकारकः। विद्युत्पातोऽग्निदाहोऽय धरीवेषस्य रोगकृत॥ विगदाहेग्निभयं कुर्यान्निर्घातः नृपपीदनम । द्वन्द्वायुस्य दम्बसस्य चौरिभीतिप्रदायकौ ॥ श्रह्युद्धे राजयुद्धे केतु हुष्टे तथैब स । हणाते महावृष्टिः सर्वादोषविनाशिनी ॥

टीका जो बिना बायु आकाश में धूरि वर्ष बिना मेप बिजली चमके सूर्य का लाल मएइल होना और सूर्य छिपे पीछे लाल पेला आकास दीखे, बिना बादल गरजे आजाश का गरमना हो तो चोर मय हो राजाओं में भय युद्धहों बीमार का भय हो और जो केत उदय होय तो युद्ध हो। जो ग्रहक के पीछे वर्षा होय सारा दोष दूर हो जाय।।

#### अय पबन परोचा

भाषाहे पूर्णिमायां च नैऋ ते यदि मारुतः । अनात्रिध्धिन्यनशो जल कृपे न दस्यते ॥ आषाहे पूर्णिमाया तु वायव्यं यदि मारुतः । धर्मसिद्धस्तदा लोके धनधान्यं गृहे गृहे ॥ आषाहे पूर्णिमायां तु हेशान्ये वातिमारुतः । सुखनो हि तदा लोके गीतवाद्यपरायणः ॥ बन्हिकोणे बन्हिभोतिः पस्त्रिमे व जलद्भपम । भन्यत्र यदि वायुः स्यात् सुभिन्नं जातते तदा ॥

टीका-जो आषाढ़ की पृक्षिमा को सूर्य के अस्त समय नऋत की नायु चले तो नर्पा थोडी हो अन्न का नाश हो। इप् मी सूख जाँय । वायव्य की वायु चले तो लोक में धर्मशीसता रहें धन घान्य की बद्धि हो जो ईशान की चले तो लोक में सुख आनंद रहें। अग्नि कीश की चले तो आग बहुत लगे । पश्चिम की चले तो जस का भय हो। भीर दिशा की चने तो सुभिव हो । उत्तर की या पर्व की या दक्खन को चने तो आनन्द हो ॥

# पूणिमा फल देखना

सर्वमासे पूणिभाय भूमिकम्पो यदा भषेत । उल्कातारा अज्ञपातीश्रम्तास्ती शशील्य्यांकी ॥ धूमूकेनु शकः नापः गूसणे बहुधा यदा। तदासी सर्ववस्तूनां जायते च महाधता ॥

टीका-पूर्विमा का भूभि काँपे। उन्कापात दिन में तारा हुटे। बजपात विजली गिरे चन्द्र सुर्य प्रसं या केतु उदय हो या धनुष निकानो तो सब बस्तु महगी हों।।

#### गृह वकी फलम्

भौमे बके आनावृष्टिः बुधे बके रसस्यः । गुरी बके समर्घः स्याच्छके बके प्रजासुस्यम् ॥ शनो बके महाधाः स्थापाति महीहतिः। यदा बका पात्रसेटाः राजाङ्बिनाशदाः ॥

टीका जो आँम यानी मञ्चल वकी हो तो वहीं नहीं होय पुष बक्री हों तो रस मंहगं होंय । गुरू वक्री हो तो प्रथ्वी पर अपन्न मंदा हो । शुक्र वक्री हो तो प्रजा को सुख हो । शनि बक्री हो तो मंदाबोर युद्ध होय। किसी राजा का चय होय। जो पाँच प्रह वन्ना हों तो राजों के राजा की मृत्यु हो।

#### ज्येष्ठ अमावस्या फलम्

रविवारेण संयुक्ता यदा स्थान्याघज्येष्ठयोः।
अमाबस्या तथा प्रथ्वी रुगड़ा मुगड़ा च जायते।।
टीका—माघ जेठ की अमाबस्या को जो रविवार पडे तो शीश
शीश कट २ कर प्रथ्वी में पडें।

#### तेरह तिथि फलम्

एकपन्ने यदा यान्ति तिथयश्च त्रयोदश ।
त्रयस्तत्र न्ययं यान्ति वाजिनो मनुजा गजाः॥
टीका-जो एक पन्न में १३ तिथि हों तो मनुष्यों का नाश करे
और घोडों का नाश करे और हाथियों का न्य हो त्रयोदश तिथि
का पन्न तीनों योनि को निषद है।।

# अथ होबी धूम्र फलम्

पूर्वे वायुहों लिक्यां पजाभूपालयाः सुस्तम् । पलायं च दुर्भिद्धं दिख्ण जायते श्रुवम ॥ पश्चिमं तृणसम्पत्तिरुत्तरे धान्यसम्भवः । यदि स्ते च शिस्ताबाद्धः राद्वोदुर्गस्य सच्चय ॥ दीका-वां होबी को पूर्व की हवा चले तो रावा प्रवा को सुरत हो और दिवस पत्रन चले तो देश भन्न और दुर्मिस करे। पछवा चले तो त्रण सम्पत्ति वह उत्तर पत्रन चले तो धान्य बद्धि हो जो होली का धुनाँ आकाश को सीधा जाय तो राजा का गढ़ खूट जाय।

## शनि गांशफलम् लिखते

शनिक्तं नराकरं लिखेद्यत्र शनिभंकेत ।
तन्नक्तत्रं मुखे दत्वा यावन्नामं नरस्य च ॥
तावद्विचारयेत्रत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभमं ।
एक मुखे च नक्त्र चत्वारि दक्तिणे करे ॥
त्रयं त्रयं पादयास्त्र वामहस्ते चतुष्ठयम् ।
खलाटे हितयं नेत्रे हृदि पञ्च गुद ह्रयम् ॥
एके दक्तिणे कुक्तो नक्त्राणि क्रमेण च ।
हृदि श्रीमस्तके राज्यं पाद पर्य दन फलम् ।
नेत्रे सुख गुद मृत्युं कुक्ती शोक विवितयेत ॥
जयाद्यूजनार्चाभिः कल्याणं जायते सद्दा ।
अन्यान्येवं विवार्याणि बाहनादि बहुनि च॥

टीका-अब शनि चक्र का विचार कहते हैं। शनि चक्र आदमी की सूरत का लिखे। जिस नश्चत्र का शनि हो तिससे जन्म नश्चत्र तक गिने फिर शनि नश्चत्र से आंग प्रति सब नश्चत्र स्थापित करे जिस आंग में जन्म नश्चत्र पढ़े उसका फल जानिये ? नक्त मुख में घरे। चार दाहिने हाथ में दिच ए पाँव में ३ वाँचें पाँव में, ४ वाँचे हाथ में, २ लखाट में, ३ नेत्र ४ हिरदे २ गुदा १ दाहिने कोख में इस प्रकार नक्तत्र घरे। जी मुझ में जन्म नक्त्र पड़े तो हानि करें। बाँचे हाथ में रोग, हिरदे लक्ष्मी, खलाट राजपद दिख्या हाथ में लाग। हाहिने पाँव में अमावे, नेत्र में सुख, गुदा में मृत्यु, कोख में शोक करें. तिस निमित्त जपदान पूजा आस्वा मोजनादि से कन्याया सुख होय और अनेघ वाहनादि विचार के मो फल होते हैं सो अन्य ग्रन्थ विषय कहा है।।

मेषे शनौ गुजरेषु प्रभासे चातु दे वृषे।

मिथुने जायते पीड़ा स्थले मूलस्थलेषु च।।

कर्क कश्मीर के बाधा शक्रप्रस्थः मृगाधिषे।
शनश्चरे च कन्योगां मालवः स्ये च संचयम।।

तुलाबृश्चिकचापेष, यदि याति शनौश्चरः।

न वर्षन्ति तदा मेघा प्रथ्वा दुर्भिचपी। इता ।

सुभिचं मकरे कुम्भे जायते बहुधा शनौ।

मीने च सर्वलोकानां दुभिचनतु चयो भवेत्।।

टीका—मेष का शनि हो तो गुजरात देश में पीड़ा करे दूश का प्रमास चेत्र और अर्जु क देश में, मिथुन पलस्थली देश में, कर्क का काशी देश में, सिंह का इन्द्रप्रस्थ देश में, कन्या का मालवा देश में पीड़ा करे। तुला, बश्चिक धन का हो तो मेष योडा वर्ष, प्रथ्वी दुर्मिंच से दुखी हों, अन्म म कर का होय तो अन्न का सुकाल करे।। मीन का होयं तो सर्वत्र काल पडे दुर्मिंच से पीडा होंगे।।

## द्वादश राशि गुरु फलम्

मेषे गुरी सुभित्तम् व सुत्रष्टिब्व सुस्ती नरः।
वृषे गुरी स्वल्पवृष्टिः प्रजापीडा व विष्रद्देः।।
अनावृष्टिः प्रजावाशो रोरवं मिथुने गुरी।
कर्के गुरी महावृष्टिदेशक्षे महर्घता ॥
सिंहे गुरी सुभित्तम् च सुवृष्टिश्रप्रजासुस्यम् ।
कन्यागुरी रोगपीड़ा सुभित्तम् शस्यजनम् च॥
तुले गुरी सस्यनाशो बहुत्तीरं प्रजापते ।
श्राणे गुरी शुभाविष्टः शुभं शस्यमहघता ।
दुभित्तं मकरे जीवो राजयुद्धं पश्चायः॥
दुभित्तम् द्विणे देशे इषे जीवे न चान्यगे॥
दुभित्तम् द्विणे देशे इषे जीवे न चान्यगे॥

टीका-जब मेष शशि का इहस्पति आवे तब सुभिष हो।
वर्ष इत्रिधक हो, मनुष्य सुखा रहें ॥ जब अप राशि की हो
तो वर्षा थोड़ी हो ॥ जामें पीड़ा हो विग्रह फेले और मिथुन का हो
तब वर्षा अच्छी हो । वेर बदे प्र ॥ को पीड़ा हो ॥ और ककं उच्च
स्थान की हो तो वर्षा बहुत हो, और कोई देश अक होय अन्न
मँहगा हो ॥ सिंह का हो तो सु मेध करे, वर्षा अधिक हो प्रजा
सु ी रहे ॥ कन्या के गुरु होय तो रोग, पीड़ धान्योत्पचि और
अन्न सस्ता हो । तुका के गुरु खेती का नाश करे, इष बहुत होय

नृश्चिक के गुरु में राव त्रोर पर्म भय दुर्भित करें।। धन के गुरु वर्षा खेती बहुत करे रस मंहगा करें मकर के गुरू महादुर्भित, राखों में युद्ध, पशुधों का नाश करें। इंभ के गुरू होंग तो दुर्भित्व धातु मंहगा करे। मीन के गुरू होंग तो दिश्व देश में दुर्भित्व करें अन्य देश में नहीं।।

## दीपमालिका फलम्

भानुभौमार्किवारेषु कतिकेन्दुचयो भवेत्। भागुष्मान् स्वातिसंयुक्तो नृपनाशः पशुचयः।

टीका नो कार्तिक मास दिवाली रिव भीम शनिवार की हो भीर स्वाति नचत्र आयुष्मान योग हो तो राजाओं में युद्ध और पशुत्रों का नाश हो ॥

# कितना दिन चढ़ा या रहा देखना

छाया पादैरसीपेते रेकविश्वशर्त भजेत्। लब्धांके घठिका ज्ञेयाः शेषाके च पलाःस्मृताः॥

टीका अपने शरीर की छाया अपने पाँव से नापना जितने पाँव जाया हो उसमें ६ और निलावे फिर १२१ में माग दे जितनी बार माग लगे मो घड़ी दिन जानो जो चढ़ता हो तो चढ़ता जानों और उतरना हो तो बाकी दिन रहा जानो और जो भाग देकर शेष बचे सोई पल जानिए।

रात्रि ज्ञानम देखनो सुर्यभानमध्यनचत्रं सप्त संख्याचिशोधितम्।

#### बिशतिष्न नवहतं गता रात्रिः स्फुटा भवेत्।।

टीका जो आधी रात नचत्र हो उससे सूर्य नचत्र तक गिने फिर डसमें सात घटावे जो वाकी रहे उनको २० से गुड़ा करे फिर ह का माग दे जो अङ्क शेष बचे सो उतनी रात गई समक्षना चाहिए।

## अपकी दोष दूर करना

पिनाकिनं नमस्कृत्य जपेन्मंत्रं पडन्तरम । शतं महस्रनथवा सर्वदोषनिवारणम ॥ शिवालये प्रदद्याच्च दीप दोषप्रशान्त्रये ।

टीका — जिस किसी के शरीर पर छपकी गिर जाय चढ़ जाय तो शान्ति के लिए सारे वस्त्र घोवे और गंगाजल से म्नान करे घी साँमर तेल का दान करे ओ ३ स नमः शिबाय ये १०० या १ हजार मन्त्र जपे शिवालय में दीपक वाले तो शुभ हैं॥

# बींक बिचार देखना

पूर्वे सिक्को भवेनमृत्यु राग्नेयां शोक एव च । हानिश्च इचिएे त्रेग नैऋते प्रियदर्शनम ॥ पश्चिमे मिष्टकोज्यं च वायव्ये धनलाभदो । उत्तरे कलहर्येव ईशोने च शुभासमृता । दिशाष्टकं विचार्येव प्वं होयं विचल्योः॥

टीका-इन की छींक हो तो मृत्यु करे। अग्नि कोण की हो तो शोक हो दिवाण को हो तो हानि करे नै विति की में लाम। पश्चिम की श्रम ।। वायन्व की श्रम । उत्तर की कलह । ईशान को श्चम । इसी प्रका भाठो दिशा का फल देखना ।। सोते और उठते में ब्रींक होना श्रुम नहीं हैं ।। यदि भोजन के भन्त में ब्रींक हो तो भग्ने दिन अन्छे पदार्थ का लाम हो । किसी कार्य के करने यात्रा का दिचार करते ब्रींक हो तो वह काम नहीं बनता । उस काम के करने के लिए थोड़ी देर तक अवश्य ठहर जाना चाहिए । यात्रा के समय पीछे की या वांगे तरफ की ब्रीक अन्छी होती है सामने और दाहिने तरफ की बुरी होती है ।

#### चरु प्रणाम देखना

एकंद्रित्रचर्गागं ब्रोहिष्ट्रता यवास्यथा। तिलोः क्रमेण योक्तव्यायथा श्रद्धा च शर्करा॥

टीका चावल एक हिस्सा घी दो हिस्से बी तीन हिस्से तिल चार हिस्से बेसी श्रद्धा हो उतनी शुद्ध शर्करा नाम लाँड मिलाने ये चरु का प्रमाश है।।

# चूल्हा बनाने का विचार

रवि शनि मङ्गल को इरो, और बारलो जोड़। रिका भद्रा बोड़ के, चुल्हे को दो ठौर॥

# स्त्री को सङ्ग में रखने का विचार

युद्धे पु पृष्ठतः कुर्यात् मार्गे आ चतोनिःसरेत्। श्रृतुकालेत् बंभांगी पुन्यकाले तु दिशस्ते॥ दीका-युद्ध में स्त्री को पीट पीक्षे रास्ते में आगादी रक्से॥ ऋषुकाल के समय वाई तरफ रक्खे। पुषयकाल के समय दाहिनी तरफ रखना चाहिए।।

#### नचत्र संज्ञा चक्रम्

ध्रुव स्थिर | इसरा तीनो रोहिग्गी विववार

बरचल | स्वाति,पुनवंसु,श्रवण,धनिष्ठा,शत मिषा,चन्द्रवाद

उग्र कूर | पूर्व तीनो, भरणी भद्रा मञ्जलवार

मिश्र साधारणा विशाखा, कृतिका, बुधवार

क्षित्र, लच्छ | हस्त, अस्विनी, पुष्य, अभिनित गुक्रवार

मृदु, मन्त्र | मगशिव रेवती, चित्रा। अनुराधा भ्रगुवार

तिहण, दाहण | मूल, जीव्या आद्वा स्त्रेषा, शनिवार

नौतनी का श्लोक दोनों पद्म का मयूराणां येथः कुत्रलक इम्बो मधुलि हाम । सरोजानां भानुः कुसुम समयः कानन भुवाम ॥ चक्रारोणां चन्द्रः प्रथयति यथा चेतसि सुखम । तथास्मा भीतिम जनयति तवो बोकन भिदम ॥

अन्वय मेघः यथा मयुराखाँ चैतिस सुखं प्रथणि । इलवय कदम्बा यथा मधुलिहाँचेतिस सुख प्रथयित मानुःश्या सरोजानी चैतिस सुखं प्रथयित । इसुमसमयः यथा काननभ्रवाम् चेतिस सुखं प्रथयित । चन्द्रः यथा चकोराखाँ चेतिस सुखं प्रथयित । तथा इदम् तय आलोकनमस्माकं चेतिस प्रीर्तिजनयित ॥१॥ टीका—बसे बादल गरजने में मोरों के चित्त में सुख प्राप्त होता है भीर जैसे कमल का पुष्प भौरों के चित्त में सुख देता है और जैसे सूर्य नारायल तालावों के फूलों को सुख देते हैं भौर जैसे बसन्त ऋत बन में रहने वालों का सुख देती है भीर चन्द्रमा चकोर पश्ची चित्त को सुख देता है ऐसे ही भापके दर्शन हमारे चित्त में प्रीति को पैदा करता है।।

नाभोभाति मदेन कंजलरुद्देः पूर्णोन्दुना शर्व री। शीजेन प्रमदा जवेन तरगो नित्योत्हर्नेमन्दिरम ॥ वाणी व्याकरणेन हँमिश्वनेनिद्यः सभा पहितः। सत्पुत्रेण कुर्लनृपेण वसुधा लोकत्रयं विष्णुना॥

टीका-आपके सम्बन्ध होने स हम बढ़े शामा को आप्त हुए। क्यों करके जीसे हाथी मद करके शोमा को आप्त होता है। जब कमल करके शोमा को आप्त होता है। जीर पूर्ण चन्द्रमा से रात्रि शोमा को आप्त होती है और शीलता से स्त्री शोमा को पाती है और घोडा ज्यादा चलने से शोमा को आप्त होता है और मन्दिर में नित्य उत्सद होने स मान्दर की शोमा है। और बाखी की ज्याकरण करके शोमा है। निद्याँ हंसों के जोडे से शोमा को पाती हैं। और पंडित की सभा करके शोमा है। और कुल की सत्पुत्र होने से शोमा है। राजा की प्रश्वी करके शोमा है। और विष्णु भगवान से त्रिलोकी की शोमा है। ऐते ही आपके संबन्ध होने से हमारी और आपकी शोमा है।

गङ्गा पाप शशि ताप देन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं तथा देन्यं सज्जनसगमः॥

टीका- गङ्गाजी के स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। भीर चंद्रमा के दशन करने से ताप नाम गर्मी दूर हो जातीं है। जो करूप बच है उसके दर्शन से दरिद्रता दूर हो जाती है। पाप ताप दरिद्रता ये तीनों सज्जनों के मिलने से दूर हो जाते हैं सो आप ऐसे सज्जन हैं कि आपके मिलने से सब दुख दूर हो गये।।

दूरेहि श्रुत्वा भवदीय की निम क्णी च तृष्ती निर्हि चचुपी में । तयोर्थिवाद, परिहतुकामः, समागतीहं तबदर्शन य ॥ १ ॥

टीका - आपकी कीति को दूर ही सं सुनकर कान तो तृष्त हो गये, नेत्र हमारे तृष्त नहीं हुए । उन दोनों में (कान और नेत्रों में विवाद होने लगा, उसको दूर करने के खिए आपक दर्शन के लिए हम यहाँ आये हैं सो जैसे सुने बसे ही देखे. विवाद दूर हो गया ॥

| प चगव्य | पं चामृत | पंचपल्लव       | पचरत्न |
|---------|----------|----------------|--------|
| गौमूत्र | गौघृत    | बढ़ का पत्ता   | सोना   |
| गौ गोवर | गौ दिघ   | गुला का पत्ता  | चाँदी  |
| गो द्घ  | गो दूध   | वीयल का पत्ता  | ताँवा  |
| गी मृत  | गंगाजल   | भाग का पत्ता   | म्'गा  |
| गौ दिघ  | शहत      | पिलखन का पत्ता | मोती   |

🗱 इति शुभम 🕸

पुस्तक मिलनं का पता-

१ रामस्वरूप शर्मा नारायण पुस्तकालय, इरिंहर प्रेस मेरठ। दीपक ज्योति कार्यालय हाथरस।